## DUE DATE SUP

## GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWERS !

| No | DUE DIALE | SIGNATURE |
|----|-----------|-----------|
|    |           |           |
|    |           | }         |
|    |           | }         |
|    |           | }         |
|    | }         | {         |
|    | t .       | Į         |
|    | {         |           |
|    | ł         |           |
|    | Ì         | İ         |
|    | (         | ļ         |
|    |           | 1         |
|    | }         | 1         |
|    |           |           |
|    | }         | }         |
|    | 1         | }         |
|    | 1         | 1         |

#### श्राममण्डल प्रन्थमालाका ग्यारहवाँ प्रन्थ

# जापानकी राजनीतिक प्रगति

(सबन् १४२४—११६६नक्र)

संबक डाक्टर जार्ज एत्सुजीरो उयेहारा, भ र (शांतन्वन) डो. यनना (लवटन)

> वंगरेजीसे भाषान्तरकार पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे

> > काशी ज्ञानमय्हल कार्यालय १६७⊏

रामदास गौड़ एम. ए. व्यवस्थापक कानमग्रहल कार्यालय, काशी

[१ स सं० २०००-१३७८]

থকাত্তক---

[ मूल्य सजिल्द ३॥=) ]

सर्वाधिकार रचित

गव्यवित कृष्य गर्भर थीलस्मीनारायच प्रेल, काग्री १०

## सम्पादकीय वक्तव्य

प्रमुपानी विद्वान डाकृर उवेहाराने डाकृरी हिगरीके

लिए लन्दन विश्वविद्यालयमें जापानके राजनीतिक विकासपर एक विक्रसापूर्ण निक्च्य पट्टा था। यह सं॰ १८%७ विल्में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। शानमण्डलके संचालक भीमान यान शिवभसाद गुप्तके आदेशसे इस प्रम्थ-रक्तका हमारे मित्र पं॰ लदमण नारायण गर्देने जो अब वैभिक भारत-मित्रके सम्पादक हें—श्रंमेज़ीसे उत्था किया। जय ज्ञानमण्डलके पास प्रेस न या तभी इसका खुपना अन्यत्र आरम्भ हो गया था, पर अनेक विद्रा याधाओं के कारण पुस्तक एक खंड खुपकर कक गयी थी। अब यह पूरी की गयी है। "देर आवद दुकल आयद" की कहायतके श्रनुसार पाठकोंको पुस्तक पसन्त आयद" की कहायतके श्रनुसार पाठकोंको पुस्तक समस्ता वार्यो में गण्डल सारा परिश्रम और व्यय सुफल समस्ता।

इसके पहले व्यवस्क सम्पादमका श्रेय श्रीयुत श्रीयकाश-तथा श्रीमान् पं॰ पर्धासिह श्रम्मांको ही है श्रेयके सम्पादन कार्य्यमें, यूफ संगोधनादिमें हमें पं॰ जयदेवजी विद्यालद्वारसे बराबर सहायवा मिली है, जिसके लिए हम इन मित्रोंके कतश्र हैं।

श्रीकाशी। } १ मेष १8७⊏

रामदास गौड़ सम्पादक

## जापानपर एक सरसरी निगाह

[ ले॰ रामदास गीइ ]

### १-भूगोल

क्कुप्रचीन जम्बूद्वीपके और आजकलके पशिया महाद्वीपके मत्यन्त पूरवर्मे जापानका साम्राज्य है। कमचटका-के दक्षिणी सिरेसे लेकर फिलिपाइन जीपसमृहके बचर सी मीलकी दूरीतक प्रशान्त महासागरमें कुछ टेंद्रे मेद्रे बेदील टापू परस्पर मिले जाले हैं जिन्हें जापान क्रीपपुछ कहते हैं। इसके पश्चिमोत्तरमें अलोट्स्क समुद्र, जापान समुद्र भीर पूर्वी समुद्र है और दक्षिण-पूर्वमें प्रशान्त महासागर है। उत्तरमें कुरील जीवपुत्र है। दक्षिण पश्चिममें शालालीन ज्ञीप-माला है जिसकी जापान डीपमालासे केवल परुप नामक जलस्मरमध्य श्रलग करता है। जापान द्वीपमालामें चार द्वीप मुख्य हैं-येज़ी (वा होकायदी) होंदी (वा निष्यत), शिकोकु और किउशिउ। किउशिउसे दक्षिण लिउकिउ या सुचु टापू हैं जो अपना सिलसिला फारमोसा द्वीपतक पहुँ-चाते हैं। यह फारमोसा द्वीप भी सं० १६५२में चीनसे जापानके साम्राज्यमें जा गया है। जापानका विस्तार लगसग पौने दो लाख मीलके है जो हमारे बहाल और बिहारके बरा-बर होता है। मुल्क अबड़ काबड़ और पहाड़ी है। जागते और सोते ज्वालामुखी पर्वतीसे भरा है। वारावार भूकाप हजा करता है। भूकरपीसे मागर कोई हिस्सा मायः यथा रहता है तो यह बलरीय माग है। इन्हीं भूकरपीके बरसे यहाँ मकान ककड़ीके बनाये जाते हैं जो दो मंजिलसे ज्यादा ऊँचे मायः नहीं होते। कई पर्यंत दस बारह हज़ार फुट ऊँचे हैं। टाप्के किनारे इतने टेड्रे भेड़े झीर ससम हैं कि समुद्रका किनारा लगभग कडारह हज़ार मीलके मिल जाता है। नदियाँ छोटी हैं पर ब्रस्थन्त वेगवती हैं। गरिमयोम बरफ़ के गलने और पानी बरस्तेसे यड़ी तीब बादबाली चारा बहने लगती है। इनसे सिंगई मज्यों होती है पर इनसे ज्यादा जा वार्य कहने मनसे समाई मज्यों होती है पर इनमें जहांज़ नहीं चलते। कित कम, तीनी, विजानी, किसी और इशिकारी प्रधान "गय" मार्यंत नदियाँ हैं। होतीमें जापानकी सबसे बड़ी सील है जिसे "बीया" कहते हैं।

श्रुतुश्रोमें बड़ा श्रन्तर है। मुक्य टापुश्रोमें जाड़ा इतमा कड़ा पड़ता है कि कमी कमी पारातक जम बाता है। गरमी मुख्यके रक्तकी गरमीतक गर्डेंच जाती है। १० इंचसे केंकर एप इंचतक वर्षो भी हो जाया करती है। इस वर्षे अधिक गरमी इस हार साथ अधिक गरमी पड़ती है। दिस्त्रन पूरक के सारे किनारोंसे लगी हुई अचरी श्राम्त महासागरकी एक खारा बहती है जिसे कुरोशिया (रूप्णा धारा) कहते हैं। इसी लिए दिक्तन-पूर्वी भाग पश्चिमोचरकी श्रोचा अधिक गरम रहते हैं। गरमीमें बड़ी मयानक बचंदरी श्रीर बयूलीवाली अपींच वटा करती हैं। गरमीमें बड़ी मयानक बचंदरी श्रीर बयूलीवाली अपींच वटा करती हैं। यहाँ पानाल और जम्मूरीप (श्रोरिका कोर परिवा) होनोंके कन्तु पाये जाते हैं जिससे तिश्वय होता कि किसी युगमें अम्बूरीप और पाताल दोनोंसे थे टाए हुए थे। यकस्पतियोंका भी बढ़ी हाल है। जापानी प्रावः

मञ्जूली भात थाता है। चायकी भी बड़ी चाल है। चायकी केती भी बहुतायससे होती है।

#### २–समाज

शहरोंके रहनेवाले ज़ासे विलायती हो गये हैं। पश्चिमी सभ्यताको कोई चीज नहीं जिसका यहाँ प्रचार म हो। यही चटक मटक, पद्दी त्मतदाक, पद्दी शान, यद्दी आनपान। नागरिक जापानी फिरहियोंकी पूरी नकल करता है और अपनी प्राचीन सभ्यताको प्रायः को येठा है। पर गाँवघाले सभी बहुत कुछ पुरानी सभ्यताको सँभाले हुए हैं। जापानकी भौगोलिक वृशा भी उसकी माचीन सभ्यताका रह्मक है। घराँमें चटाइयोंके सिवा कुर्सी मेजकी चाल नहीं ै । जापानी अपनी थाली अपने सामने चटाईपर रखकर भीजन करता है। अधिकांश गरम इम्मामीम नहाते हैं जो मैदानमें बने हुए उपलते जलाशय हैं । जापानियोंमें बड़े कुदुम्योंकी प्रधा नहीं है। बड़ेसे यहा कुटुम्य प्रायः पाँच छः प्राणियौका होता है। जापानियोंमें यही जातियोंके लोग प्रायः गोरे कुछ पीला-पन लिये होते हैं, चेहरे लम्योतरे, झाँखें कानकी तरफ़ तिरखी चदी हुई और मुँहका घेरा छोटा होता है। कदमें जापानी लम्या नहीं होता। ऊँचाई प्रायः सवा पाँच फुटसे अधिक नहीं होती। शारीरिक अवस्था उनकी अच्छी नहीं होती। प्रायः दुवले सीर कमज़ोर होते हैं। छोटी जातियोंके लोग कुछ साँवले होते हैं, आँकों सीधी होती हैं और शरीरकी बनावटमें मज़बूत दोते हैं। जापानियोंका सिर प्रायः कस बड़ा होता है।

मर्द रेशमी या स्ती कुर्ता और किमोनो (आपानी चोता)

पहनते हैं। कारमें रेशमी कारकन्द वैंबा रहता है। यीत कालमें कई किमोनी एक दूसरेके ऊपर पहन सेते हैं। और सबसे ऊपर 'काकामा' या हासीं (जापानी कोट) पहना जाता है। यह बडा कोट घरमें रहनेके समय बतार देते हैं। सियों अन्दर एक जोला पहनती हैं, ऊपरसे 'किमोनो' पहन लेती हैं और कारमें बेट्ट फुट चीडा कारबन्द (भीवी) किमोने के भी ऊपर बाँध जिला आता है। औरतें वालोंसे खून तल लगाकर पुलडीदार लम्बो सुर्योंसे अपने वालोंको बडी अच्छी तरहसे सँवार लेती हैं। एक बार वालोंको मूँयकर सातवें दिम खोलती हैं। केशपराको दीला न होने देनेके लिए गर्वम के मायकी एक सुडी हुई लकडीकी पट्टी लगा लेती हैं।

क मायको एक मुझ हुई लक्षडाका पट्टा लगा करा ह। जापानी लोग समायसे ही खुले दिल, प्रसन्त, विचारवान् सहिष्णु और वडे मितव्ययी होते हैं। जापानमें स्रो पतिका

भन समभी जाती है। जापानकी झाबादी १९५५ वि०में सगसग पीने हा करोड थी। स्त्री पुरुषोंकी सबया प्राय बराबर ही समग्रना चाहिय।

### ३—शिचा

जापानमें ६ से १५ वर्षकी मायस्वातक प्रारम्भिक शिका आयश्यक समस्ती जानी है। १६७२-५३ वि॰ ग्रें प्रारम्भिक पाठशालाएँ २५,५७८, शिल्य विद्यालय ७६२४, बालोद्यान ६३४, मध्यविमानके विद्यालय ३२१, कन्यावाठग्रालाएँ ३६६, नामंल स्कूल ६२, झन्यान्य स्कून २३१७, उद्य कदाके विद्यालय =, विश्मविद्यालय ४, मीर अन्यों और गूँगोंके स्कूल ७१ थे।

प्रारम्भिक विद्यालवार्ते बाचारशिदा, मातृपाया, गणिन, इतिसाद, मुगेल, शारीरिक व्यापामको शिक्त दो जानो है। मध्य विद्यालयों में पूर्वोक्त विषयों के अतिरिक्त चीनी, अंग्रेजी, फरांसीसी, जर्मन भाषायें तथा उद्य गिष्ठत, पदार्थ विद्वान, अर्थशास्त्र आदि पाठ-विधिमें रखे गये हैं। तोसियो, कियोतो, तोहोकू और किउशिउमें राजनीय विश्वविद्यालय स्थापित हैं जिनसे बहुतसे धमंशास्त्र, चिक्रास्त्र, साहित्य, विद्वान, ग्रिट्य, हृषि आदि विद्याओं के महाविद्यालयों का सम्बन्ध है। इन चारों विश्वविद्यालयों के उपाध्यायों और महोपाध्यायों की संख्या वि० १,४०४-०३ में ८,५५ थी। और भी बहुतसे ऐसे स्कूल हैं जो सरकारको और सर्वसाथाएक चन्देकी सहा-यतासे चतते हैं।

प्तात चलत है। १६७२-७३ वि॰में जापानमें ६०० पुस्तकालम थे। इसी वर्षमें २५५१ समाचारपण, मासिक, साप्ताहिक भीर वैनिक पत्र प्रकाशित होते थे।

### ४—धर्म

आजकल जापानका राज्य-धर्म कुछ भी नहीं है। सभी सम्प्रदार्थीको स्तन्त्रता है। शितोधर्म और सुद्रपर्भ ये दोनों सुप्रपर्भ है। शितोधर्म और सुद्रपर्भ ये दोनों सुप्रपर्भ है। शितोधर्म की रु श्रीर सुद्रपर्भ है। रु शासार्थ है। १६५१ विन्ते जापानमें छोटे पड़े सब गितोमन्दिर १,२१,३६६, तुद्र मन्दिर ७१५३ और १५११ गिरजे थे। शिन्तो-धर्म जापानका अपना धर्म है। तुद्रपर्भ के प्रवस्त छोटी सातार्थ शितार्योक प्रारम्ममें चीनसे आये । शिन्तोधर्म की स्तार्थ से श्रीर सातार्थ शितार्योक प्रारम्ममें चीनसे आये । शिन्तोधर्म में नैसर्गिक देवताओंकी उपासना तथा पितरांकी पुता मुख्य है। मुस्य देवता अमतेरासु (स्वर्देव ) दी आपानके सम्राट्य विकाडोका आदि वंशकर्ता हुसा है।

सर्थात् आरान सम्राट् स्रपनेको स्प्यंवशी कहता है। उसके नीचे और भी यहुतसे गीण देवता है जो पर्वती निश्मों और अन्य मीतिक रचनाओं के स्विष्ठाता हैं बहुतेरे त्योहार तो पितरों के ही नाते माने जाते हैं। शिन्तोधमंके मन्दिर युद्ध मन्दिरों की स्रपेद्धा यहुत सादे होते हैं और पूजाविधि भी बहुत शानसे नहीं होती। उस भेणीं के बहुतसे लोग को धर्मको मानते हैं।

#### ५-- उद्योग घरधे

श्रधिक उद्योग धन्ये यही हैं जिनका सम्बन्ध खेती, बागवानी, जगलात और मलुबाहीके साथ है। सबसे मुख्य धन्या खेतीवारी है जो बहुत प्राचीनकालसे चली हा रही है। सेक्डा पीछे साठ मादमी खेतीवारीमें ही लगे रहते हैं। देशका पहतला भाग पहाडी होनेसे बेबला पड़ा है तोभी बसे हुए भागोंमें भी उपजके मालको चाजारमें हो लानेके लिये बडी कठिनाइयाँ होती हैं। बहाँकी मुख्य उपजें, धान, जी, गेहें और कई हैं। घटाँके किसानों और अमीनदारोंके निरन्तर परिश्रमसे आशासे अधिक फसल होती है। एक वर्षमें एक ही खेतसे तीन तीन फसलें कार खेते हैं। बाजरा, सेम, मटर, गेहूँ, श्रालु, रुई, तम्बाखु, नील और चाय ब्रादि पदार्थ प्राय सब जगह पैदा होते हैं। रेशमी कीडॉके पालनेके लिए शहतूनके याग भी जगह जगह लगे इप है। सम्याक्रपर जापानी सर कारका ठीका है। रेशमी फसल जापानकी मुख्य पैदाबार है। जापानसे रेशमी माल बहुत ज्यादा बाहर भेजा जाता है। जापानसे १९७६ विभी कथा रेशम पीने चौरानवे करोड रुपयेका,रेशमी माल, १५ करोड़ रुपयाका, और रेशमी ककरा ३० करोड़ रुपयेका विदेशमें गया।

जापानमें घोड़ा, सुझर, भेड़, बकरी, गाय बैल आदि पशु भी षहुत पाले जाते हैं। लगभग अठारह करोड़ एकड़ भूमिमें बॉस, यहे केले, सागोन, खजूर, लाख, कपूर, मोम आदिके वृद्दों के जंगल हैं। किउशिउ और येजोक प्रान्तों में कीयलेकी बानें हैं। बाँदी, ताँबा, रसांजन, सोना, गन्धक, लोहा, प्रेफारद् श्रीर चीनी मिट्टी भी मिलती है। श्रीर खानें भी मध्य होन्दो श्रीर येजोमें कहीं कहीं हैं। जापानमें मजूरी सस्ती है। रुई, मृतके माल रेशमी और टसरी माल, पीतलके बर्तन, चटाइयाँ, दरियाँ, चीनीके बर्तन, टोकरियाँ, वाँस झौर बेंतकी कारीगरी, दीयासलाई, शीशेका सामान, फलालैन, पंखे नथा लोहेके वर्तन र्केची, चाकु घादि सामान घ्रधिक विकता है।

नागासाकीमें जहाज बनानेका एक बड़ा कारखाना है। वाकामारसुमें लोहे और फीलादके कारखाने हैं। इसके सिया सौमें पाँच थादमी महलीका ही रोजगार करते हैं।

१६७५में जापानमें सरकारी रेलें और कम्पनीकी रेलें मिलाकर लगभग १=३४ मीलॉपर फैली हैं। एक नियत चौड़ाईकी रेलकी पटरी विद्यानेकी आयोजना की गयी है जिसका सवा हो श्ररव रूपयेका वजट कृता गया है। यह कार्य वि॰ १८६०में समाप्त होगा। एक सुरङ्ग १६५७ वि०में हीं खुदना प्रारम्म हो गया है जो १४=५ वि॰में समाप्त हो जायगा। इस ७ मीलकी सुरहसे किउशिउ द्वीपसे होन्यू द्योपमें सुगमतासे लोग ह्या जा सकेंगे।

जापानमें १६४१ मीलींपर (वि० १६७५) विजलीसे चलने वाली रामकी पटरी विछ गयी है।

विदेशीय व्यापारके लिए जापानी सरकारने ब्यापारी कर्मानवाँको नियुक्त किया है। ध मुक्य जहाजी मार्ग खुले हुए हैं। १ उत्तर अमरीकाकी ओर, २, दिल्ल अमरीकाकी ओर ३ यूरोपकी ओर, ध आस्ट्रेलियाकी, ओर । कोरिया, उत्तरी सीन और यमसीक्यागके बन्दर्सेवर भी जापानी जहाजोंने मार्ग खुले हुए हैं।

फलत जापानको अपनी खिति सम्य ससारमें किसी
यूरोपी शाष्ट्रसे कम नहीं रही। ससारकी सबसे बडी शज्य सत्ताओं ने जापान भी एक गिना जाता है।

## ६-इतिहास

जापानी पुराणों के अनुसार जापानी द्वीपोंको स्प्यंत्रैयता ने बनाया था। उन्हीं के बहामें जापानी राजवाग्र के मृतपुरुष जिल्लाको के प्राचन कर के मृतपुरुष जिल्लाको के शत्ता राजवाग्र के मृतपुरुष जिल्लाको के शत्ता राजवाग्र के स्वाप्त के सिर्याको विजय की थी। उसीसे कोरियाकी सम्प्रताका जापानपर प्रमाय पडना प्रारक्त हुआ। हुई ग्रताब्दि प्रारक्तमें वीद्धधर्म फैला। महाराजा स्वानकी हत्याके पीवे राता स्वानकी हत्याके पीवे राता स्वानकी हत्याके पीवे राता स्वानकी वीद्धधर्म फैला। महाराजा स्वानकी हत्याके पीवे राता स्वानकी वीद्धधर्म के साथ धरी नावे सम्प्रता पहुत शाय अपनाती गयी। राती द्वीरो सम्प्रता पत्र वीदी सम्प्रता पत्र वीदी स्वान की यी। यह वश्च उस समय पत्र हो गया या परन्त ने को स्वान के स्वान राति है साल के सुक्त के सुक्त के सुक्त के साथ पत्र हो पत्र वीदा। इसके बाद राजपाटका काम राजनीतिक कामातारीके हाथमें माया। यही

चतुर व्यक्ति प्रसिद्ध पूजिवारा वंशका संस्थापक हुआ।
५ शतान्दियौतक इस वंशकी प्रवलता रही तो भी महाराजकी पदवी प्राप्त न थी। वंशपरस्परागत राजप्रतिनिधि पदसे
हो सन्तुष्ट थे। इन्होंके शासनकालमें जापानकी शासन शक्ति
श्रीर सस्पताकी युड़ी वृद्धि हुई।

व्यी शताब्दीमें एक धर्मध्यवस्था-पुस्तक तथ्यार हुई। राजाका ज़ोर बहुत कुछ घट गया और फुजिथारा वंशका बल बहुत बढ़ गया। एक कानून ऐला बन गया कि महाराजाके इरेक ग्रासनसम्बन्धी कामपर राजप्रतिनिधिका नियन्त्रण भावश्यक हो गया। इसी कालमें धार्मिक संस्था श्रीर सेना विभागका भी यहुत बल बढ़ा। १२ वीं शताब्दीतक जापान बड़ा ही सुखी और समृद्ध रहा। इसके पीछे मिनामोती और तायरा दो सम्प्रदायोंमें बड़ा विरोध हो गया। यह कियोतो-की राजगद्दीके लिए था। होते होते इस भगड़ेने पेसा भया-नक का धारण किया कि पाँच शताब्दियौतक युद्ध चलता रदा। फूजिवारा यंश दोनोंके लिए समान था। फूजिवारा षंशके अधिकारी उसीके सिरपर राजमुकुट रखते थे जो संभाल सकता था। १२१६ वि०मं तायरा और मिनोमोती दोनों दलोंके दो प्रवल नेता गद्दीके लिए उठ खड़े हुए। तायरा दलकी विजय हुई। नीजोको राजगद्दी दी गयी। दूसरे रतका नेता योशितोमो मार डाला गया और उसका पुत्र योरीतामो माग गया। कुळ काल पीछे योरीतोमोने तायरा रतके विरोधमें बड़ी सेना इकट्टी करके और अपने भाई याशितस्नेकी सहायतासे तायरा दलको परास्त किया और शासनकी बागडोर श्रपने हाथमें करके जापानका शासक बन <sup>दे</sup>डा। मिकादो अध्य केवल नाम मात्रका राजारह गया। होग्न केवल नाम भाजके लिए मिकादोको कर भैज देता था। असलमें बागडोर छोग्नके हायमें थी। योरितोमोने अपने शासनका. केन्द्र कामाकुरा स्थानपर बनाया। और छायनियोंका थिशेष कवसे स्थापन करके शासन किया। वि० १२५५में वह मर गया। उसके पश्चात् उसका श्वाहर होजो तीकिमासा सब कारवारका मालिक बना और उसके शशक भी शिकेन या शोगुनोंके ज्यवस्थायक ने नामसे असिद्ध हुए।

होजो वश्जीका यल इतना अधिक यद शुका या वि उनका बल घटानेके लिए कियोतोके राजाने १२०= वि०में सेना भेजी। होजोके वश्जोंने उसका पूरा मुकायला किया भीर राजाको गद्दीसे उतार कर देशसे निकास दिया। फलत होजोके घराजीमें सगले सी वर्षीके लिए वरायर जोर बना ही रहा। ये अपने शिकेनके पद्यर बराबर अमे रहे और शोग् नाई और राजगद्दीका मान नाममात्रको रह गया। इन्हींव शासनमें मगोल लोगोंका बढ़ा भारी शाकमण हुआ। १६६९ विभ्में पहला घाषा रोका गया । मगोल लाचार हाकर चीनकी श्रोर लीट गये । मगोल विजेता कुबला लॉने भ्रयमा राजदृत कर उगाहनेको भेजा, इसपर विशेष ज्यान म दकर जापान सरकारने राजकृतीको मरवा शाला। इसपर वानका वहा भारी लढाऊ बेढा १३३६ वि॰में जापान समुद्रमें दिखाई पडा। शशुको कितनी ही बडी सेना रही हो पर जावान द्वीपपर पैर रखनेकी हिम्मत न थी। जावानियान इस अवसरपर अनेक काम यही पीरताके किये। अन्तमें चीनी बेढा भापस आप त्कानसे दितरा गया। कुछ एक ही बचकर ताका टाप्में पहुँचे। वहाँ भी उन अभागोंको ग्ररण न मिली। आपानी उनपर ट्रट पड और उनका काल तलाम कर दिया। १३ माँ शताम्त्रीके अन्तर्गे भिकादोने शिकेन लोगों की उद्धर्माका अन्त कर देना चाहा। पर वह असफल रहा, बिक उत्तरेका अन्त कर देना चाहा। पर वह असफल रहा, बिक उत्तरे उसे ही कारावासका द्वयड भिता। तो भी इस समय मिकादोके पत्तमें सेनापित नित्ता, योशिदा, आशिकागा तकाऊजी आदि वड़े वड़े समर्थ पुरुष थे। उन्होंने होओ वंशजोंको लोगोंको परास्त किया और उन्हें देशसे बाहर निकालकर पुनः गोदायगोको ही राजसिंहासनपर वैद्याग (१३८०२ वि०)।

्गोदायमो राजगद्दोपर बैठकर भी कोई बड़े अधिकार न पा सका वर्षोक वि० १३६३मं ही आशिकागा तकाउजीकी शोप्ताई मवल हो गयो। उसका विरोध करनेपर गोदायमे-को गद्दीसे उतार दिया गया और नया मिकादो गद्दीयो-विठाया गया। ५० सालतक दो दिरोधी राजवंश गद्दीके लिए खड़े होते रहें, एक जापानके दिख्ली भागमें और दूसरे उत्तरी मागमें। ये दोनों दल योशिमिरसुकी शोग्नाई शासनमें गोकीमारसुके राज्यकालमें (१६३० वि०) परस्पर मिल गये। १५ मीं शतान्दीमें शोग्नाईका पद सर्वया निवंत पड़ गया। सारा देश मीतरी युद्धोसे जजैरित हो गया और जागीरदारों और ताल्कुकेदारीमें बराबर लाडी तकवार बलती रहीं।

हिदेयोशी इयेयास और नावृतामा इन तीन सेनापतियों के प्रयत्न प्रयतासे इस घोर अराजकताका अन्त हुआ। इनमें नावृ-गागा आपानके इतिहासका एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसने पिजजन और अन्य पाँच प्रान्तोका शासन अपने हाथमें लिया। आशिकागा येशिआकाको अपना शोगून पनाया और मिकादों के नामपर सारा शासनका कार्य चलाना प्रारम्भ किया। वि० १६३६ में उसका घात किया गया। इसके बाद सेनापति

हिदेवोग्रीने देशमें व्यवस्था बनाये रखनेका कार्य्य प्रपने हाथमें लिया। राजासे उतरकर दूसरे नम्बरपर यही था। इसने कियोती और श्रोसाका नगरपर किलायन्दीकी भीर बदतसे संशोधन विधे और पोर्चुगीज लोगीकी ईसाई मत कैतानेसे रोका। उसके मरे पीड़े म्हाप विवम उसके साते तोकुगावा इवयास्ते प्रधान वल पकडा। ईसाइयाँको उसने ग्रंथ दवाया । साथ ही हिदयोशीने छोटे बेटेको अगुआ बनाकर विरोधमें खड़ा होनेवाले सर्दारी और आगीर-बारोंको (१६५७ वि०) दबाया । १६६० वि०में उसने सारे जापानको अपने अधिकारमें करके खत शोगृत वन गया। १६.० ति०में श्रोसाका कानपर ईसाइयोंका पराजय ही जायान भरके लिए उस समय यडे महत्वकी घटना थी। रपे-बासूते ताल्लुकेदारी राज चलाया जिसको उसके योते 🗗 बासने और भी इड कर दिया। इसकी चलायी तोकृगाया मरकार १६-५ वि० तक बनी रही । इनकी शोगुनाईमें जापानश्री शान्ति सुखसमृद्धि खुव वदी । १८१० वि०तक आपानसे विदेशी निकाल बाहर कर दिये गये। इसके पीछे धमराका बर्तानिया, रुस, ब्राहि दशोंसे स्यापारी सन्धि की गया। और दशी व्यापारियोक्ते लिए भी कई बन्दरगाहींके राम्ते स्रोल दिये गये।

ग्रोग्न पदका बल बहुत घट गया। दिन्हेशियोंके बरखें पहते ही जागीरवारों और सामुकेदारोंका ग्रासन टूट गया। अन्तिम ग्रोग्नका १६२४तक राज्य रहा इसके बाद ग्रोग्न दल और राजदलमें समाम द्विट गया और १६२५ विश्में राजपत्तनी ही विजय हुई। इसके बाद मिकादोंने अपनी राजपत्तनी ही विजय हुई। इसके बाद मिकादोंने अपनी राजपानी होक्यों बनायी। कृतिकारा वशके ग्रासनमें जबसे १६३१ वि॰में जापानके एक भागमें कोरियापर आक्रमण करनेको यहा उत्थान बारम्भ हुआ जो शीर्ब ही शान्त हो गया। इसी वर्ष फार्मोसा टापूमें कुछ जहाजियोंका एक दल भैजा गया। पर वहाँके जहती लोगोंने कुछ जहाजियोंको मार डाला। उस समय फार्मोसापर चीनका शासन था। इसी मसङ्गमं चीनसे फार्मोसाके लिए तकरार छिड़ गयी। भौर फलतः चीनको लगभग २२ लाख रुपयेकी स्रतिपृति करनी पड़ी। १८३४ घि०में सारसमामें द्रोह पैदा हुआ जो शीव ही द्या दिया गया। साथगो जादि अनेक नेता इसमें सतः या अपने मिश्रीके हाथसे ही मारे गये। वि०१६३५में क्षाकका प्रयन्ध बढाया गया । १६३६ वि॰में लुच्च द्वीपमाला-को श्रधिकारमें किया गया। ब्रि॰ १६४६में मिकादोको नयराज्य-सहउन विषयक प्रतिवापत्र प्रकाशित इशा और मगले वर्ष दी शिक्ताको आधश्यक कर दिया गया। १६४६ वि०में नव-रासनपद्धतिकी सापना दुई और सबको धर्मविषयक स्तत-न्त्रता दी गयी। अमरीका आदि देशोंसे फिरसे सन्धियाँ को गर्यो । विदेशियोंसे विशेष विभेरका माव सिटा दियागया।

कोरियाके लिए १६५१ विव्यं चीनसे लड़ाई छिड़ी भीर धन्तमें यह सन्धिकी गयी कि जीन कीरिया प्रान्तमें विना भिकादोको सुचना दिये अवनी सेना न लावे । पटन्तु चीनने इस सन्धिके विषयीत मनमानी की और अपनी सेनाएँ कोरियामें भेजी । इसपर जापानने युद्धको धमकी ही । चीनने धानकी की फुद्ध परवा न की और रहेशर विश्के भावण साल में लड़ाई दिइ गयो । बासान के पहले मुहासरेमें चीनकी बरी हार हुई। कुछ पोछे कोरिया और जापानमें सन्धि हो गयी। इसके बाद आपानने ली-इन-बांग, नीड-बांग खादि स्थानमें विजय पायी और श्रोवामाने पोर्ट-आर्परकी बड़ी प्रक्रिइ विजय की। चीन भी को जगह बरावर हारता गया और जापानकी थिजय हो विजय हुई । १८५२ वि॰में सन्धि हो गयी जिससे जापानके वीयौंपार्जित देश जापानकी हाथमें रहे जिलमें फार्मोसा लियाओ और वेस्तार्देस आदि स्थान भी समितित थे। कोरियाको स्वतन्त्र कर दिया। चीनको हर्जाना देना पड़ा श्रीर को बन्दरवाद भी विदेशी व्यापारियाँ-के लिये खील देने वहें। जापानन एक बार फिर कोरियावर ममताकी श्रापात उठायी और जब फिर खिट्ट गयी। श्रवके पर्तानिया और धमरीकावाले भी अवनी टॉॅंग झडाये थे। बालिए सन्धियाँ की गर्यो। १६५६में जापानकी अंग्रेज़ोंसे मित्रता हो गयी।

७--रुस-जापानका युद्ध मानच्रियाये इस बरावर बहुता चला बा रहा था। इसी-से जापान और इसमें मनमुदाय पेश हो गया। इसकी थाँब कोरियापर थी। जापानसे न सहा गया। १८५४ वि०में युद्ध बिड़ गया। इसने प्रपत्ती जहाज़ी सेना पोर्ट-प्रार्थर म्लेडियोस्के और अन्य कई बन्दीयर स्थापित की थी। जापा-निमान रन्दीं स्थानीपर यूरोपसे नयी सहायता पहुँचनेके पूर्व ही थावा बोलनेकी सोची।

स्वापित नोगीने निःश्रह्ण होकर पोर्ट आर्थरपर धाया किया और कामन कुरोकीकी यहा सेनान कीरियावालों से सिन्य कोर कामन कुरोकीकी यहा सेनान कीरियावालों से सिन्य करके कियां के बड़ी वीरतासे निकाल बाहर किया। बादमें कसी सेनापित सकराफका बेड़ा आया परन्तु जापानी पनडुच्ये गोलोंकी अपेटमें आकर स्वतः रसातलमें हूप गया। सैत्रमें कसी जनरल कुरोपाटिकिनने रियोपांगको केन्द्र बनाकर सफलता पानी बाही परन्तु आपनियों के प्रयत्न वेग और नीतिक सामने उनकी सार्य वीरता हरन हो गयी। पोर्ट आर्थरपर दोगों पत्तीका बहा आयह रहा पर यिजयभी जापानके हाथ आयो। उसको पीठे हरना पदा।

चीनमें सबके समान ध्यापारिक अधिकारके विषयमें १६६२में जापानको झंगेज़ांसे सन्धि हुई। १८६६में कोरियाकी सीमाके विषयमें चीनसे सन्धि हुई। १८६६में कोरियाकी सीमाके विषयमें चीनसे सन्धि हुई। १८६६में मिकारो मुत्तु-हितोने ग्रारिको साथ राज्य छोड़ा और योपिको मिकादोके राज्यासनपर विराजे जो वर्तमान जापानी सम्राद् हैं।

#### ८—उपसंहार

हमने जापानपर एक सरसरी निगाह डाली है। उसका भूगोल, उसका समाज, उसका व्यापार, उसकी शिक्षा और इसका इतिहास स्थूल इष्टिसे देखा। पाठक एक बार जरा पुरानी दुनियाके नकग्रेको अपने सामने फैलाकर ऐसं—हम पच्छारी पुरानी दुनिया कहते आये हैं उसका । फिरनियाँकी पुरानी दुनियाँक पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर माग दोनों ही महा सागरोंसे विरे हैं । पच्छिममें अटलांटिक और पुरवर्में प्रशान्त

महासागर है। दोनोमें एक ही ढगकी द्वीपमालाएँ है---एक धोर बर्त्तानिया दूसरी ओर जापान । कोई दिन था कि वर्त्तानियाने फ्रांसका एक यहा मान हडप रखा था। बाज कोरियाको जापान द्याये वैठा है। वर्त्तानियाने पश्चिमी समुद्रोको घेर क्षिया है और जापानने पूर्वी समुद्रोंको। वर्सानियाँका श्रधि-कार कई सौ वरससे फैल रहा है। इससे लडकर जापानने ग्रपनी धाक विटा ली, बर्चानियाकी धाक मुद्दतसे वैटी हुई है। जापानने भपनी शानशौकत अपना दबदवा अपनी शक्ति चुरोपके ढगौको अपनाकर इतनी बढ़ाबी कि अब उसको भारी शक्तियोंकी पंचायतमें और शक्तियाँ साचार होकर शरीक करती हैं। पञ्चिममें वर्त्तानियाँने जैसे निर्णायक पहना इजारा कर रसा है पुरवर्में आपानने भी पशिया माग्य विधाता वननेका होसला मुद्दतसे कर रक्षा है। युरोपके किसी मनाडेके भवसरपर जागान भपना रोय जमानेमें बाजतक नहीं चूका। भाज भी भगरीकाकी निगाहोंमें वर्त्तानियाँका उतना हर महीं है जितना आधानका और आये दिन दोनोंमें छिड जानेका स्रटका बना इका है।

भागन क्योबारी लडाईको पूरी क्यारोमें थे। फल यह इमा कि ज्ञाज संसार इन्हों दो दशोके व्यापारका खिलीना हो रहा है। परन्तु जापान कई बातामें समरीकासे फिर मी चढ़ा बढ़ा है और जमरीकाकी ईर्या बेबुनियाद नहीं है।

जप युरोपवाले लढाईमें भिडे हुए ये अमरीका और

जापानकी इतनी ससुद्धि किन कारणीसे दुई ! भारतके लिए यह समृद्धि कहाँतक स्पृह्णीय है ? जापानको देखकर इमारे मनमें खभावसे ही यह प्रश्न उठते हैं। हमने आपानपर जो सरसरी निगाह डाली है उससे साफ जाहिए है कि जापानने अपनी मौगोलिक स्थितिसे, युरोपीय सम्यताकी मकल करके पूरा फायदा उठाया है। जापानकी असली सभ्यता ग्रुद्ध एशियाई सभ्यता है। परन्तु उसने कुछ ही बरसोमें अपना रंग वदल दिया। अपनी सम्यता खासी युरोपकी सी कर ली। उसने भी पैसोंको ही अपना परमेश्वर बना डाला। 'पग्रवलको हो अपनी शक्तिका स्थान दिया। धर्मको सभ्यताके पीछे दकेल दिया। बीस बरससे अधिक हुए बहा छोर था कि आपान भपना महत्व बढ़ानेके लिए ईसाई मतको राज-धरमें बनाना चाहता है और युरोपीय राष्ट्रोंसे वैवाहिक सम्बन्ध करनेवाला है। यह बात भी प्रसिद्ध है कि हर्थर्ट स्पेंसरने पिछली बातका विरोध किया था। निदान जापानको कोई निजी चीज़ इतनी प्यारीन थी कि युरोपीय शैजानी सभ्यताके बदले बेचनेको तय्यार न होता और झाज भी उसका जो कुछ रूप है उससे उसकी घेसी अनिए प्रवृत्ति उत्तरंश्वर बढ़ती ही दीखती है। जापान अंश्विक सभ्यताका दास हो रहा है। उसका शासनयंत्र भी आज युरोपका ही है।

जापानकी कसवर विज्ञब, जापानकी दोलत, जापानकी दतनी जन्दी उसति देखकर हम भारतीय मुम्प है। यात बात में उसका उदाहरण देना, उसे अवना आदरों उहराना फैशक हो गया है। हमारे अनेक आर्र तो उस पर जी जानसे निक्कावर दें, समभते हैं कि वह हमारासाही देश है और कितने ही हनने दिलदाद: ये कि समभते ये कि जापानका राज भारतपर हो जाय तो हमारा प्रला होगा। परन्तु घह इन्नासय वार्तोमें गलत नतीजे, भ्रामक परिणाम, निकालते हैं। दोर्मी देशींकी भीगों लिक श्रवस्था एक दम श्रिष्ठ है। जापानमें स्वरात्त नहीं है। पूर्वी सम्यता जापानियोंके इदयमें शायद ऐसी मजदूरीसे नहीं गई। यापानमें श्राज युरोपीय सम्यतात्ता राज है, पश्चिमों पद्धतिका शासन है, और पिक्ष मीय पद्धति, विशेषत जीसी वर्त्तानियाकी है, वस्तुतः स्वराज्य नहीं है। भारतवर्ष जीस नरह पश्चिमीय पद्धतिके कोव्हमें क्लांनियाँ हारा पिल रहा है, कोरियाके स्वाय जापानका क्लांग उससे कम कडोर और पाश्चिक नहीं है। वर्त्तानियाँ माज जितनी बरेल विश्वस्था केल रहा है। जापान उनसे— यदि श्रयता रुक्त नदसे— वर्त्ते स्वता। भारतवर्षकी रहा उससे क्रमंत्री रहामें है, न कि "मयावह परधम्मे" के प्रशु करने में।

. डाकूर अवेहाराने जापान के राजनैतिक विकासका विस्तार-से विग्दर्शन किया है।यह श्रन्थरत्न पाठनें को इस इश्विसे मेंद्र है कि यह जापाननी दशापर स्वतन्त्र कपसे विचार करें और देशकी दशापर ध्यान कर देखें कि इस किस दशसे अपने विकासमें सफ्जु हो सकते हैं। क्या जापान हमारे लिए अनुकरपीय हीं सकता है? क्या उससे आदर्शपर खला इसारे किए श्रेयस्का होगा? क्या क्सी विन जापान हमारे लिए दानिकर न होगा? वह क्या सुरतें हैं जिनस कोई भी पिदेशा राज्य हमें हानि न पहुँचा सके ? यही त्रश्र हैं जिनपर विधार करना पाठकींका कर्युट्य है।

## प्रन्थकारकी भूमिका

हमारे श्रासन-पद्धति-सम्बन्धी आन्तोलनसे प्रतिनिधिक शासन-पद्धति तथा अन्य प्रतिनिधिक संस्था प्रषट हुई हैं। इस ग्रन्थमें इसी पद्धतिकी लोज बरनेका प्रयद्ध विया गया है।

प्राप्यके प्रारममें सभी विषय स्वी और वटनाम मसे इसके देप और शैकीं पूरा पता सम जाता है। इस स्व-सरमें में उस राजनीको घरवाव देता हैं जिस्तों में इस प्राप्यके निर्माणमें विशेष सामग्री दो और कपनी आलोचना और विशेष विधियाँ दर्शांदर बड़ी सहायता की है।

रावसे प्रथम में मिन प्रदम याखेरा (अर्थशास्त्रमे अध्यापक सगड़म) का विशेषकपसे प्राणी हैं। आपने न केयरा इस प्रन्यकी र बनाको प्रथम प्रेरणा हो की धा प्रश्नुत इससे सामग्री संययके कार्यमें भी बहुत बड़ी सहायता दी और मेरे हरत-सिसित प्रन्थको भी स्पतः साधान्त पढ़नेकी कृषा की।

ाशास्त प्रस्यका मा स्पता सायका पद्भाका कुला का ना मैं प्रतिकिधि परिषद्के प्रधान मान्त्री मिन कामेतारो हाया मित्राका बड़ा धानवाह करता है। कापने बहुतकी घटनाएँ कीर गृर्वधान विशेष वाते बत्तहावर मेरा बढ़ा उपकार किया। मैं मिन शिगोबोशी कूथोंके प्रति क्यांगेकी द्यामारी कियानेमें भी बड़ा हुएं कशुम्य करता है। जापके यमाये स्तारकोयुः निवादेशील्बीर "माकारिशकोल योगी मार्थोसे मुके पहुत अधिक सहायना मिली है।

अन्त में में श्रीमती प्रश्यक्ष्म और श्रीमती वाहेराको तथा भन्य मित्री और सहायकोको भी हाविक धन्यवाद देता 🗓।

## विषय-सची

## भूमिका

## प्रथम परिच्छेद

| जापान | और | उसके | राजनीतिक | संस्काह |
|-------|----|------|----------|---------|
|-------|----|------|----------|---------|

| जातिधिययक समस्या                               |        | 1  |
|------------------------------------------------|--------|----|
| राष्ट्रकी जातीय विशेषताधौंपर देशकी नैसर्गिक    |        |    |
| परिस्थितिका प्रभाष                             |        | 4  |
| जागीरदारों के शासन कालमें जापानकी भार्थिक अय   | स्थापं | ŧ٠ |
| सामाजिक दशायँ .                                |        | \$ |
| पुराने जापानमें क्रमबद्ध व्यवस्थाप्रस्थका अभाव |        | ŧ۶ |
| जापानकी धर्समान प्रगतिमें मुख्य कारण अब भाव    | से     |    |
| अधिक भारमरत्ताका भाग                           |        | 2  |
| जनताके विचारोंमें एकता                         |        | Đ, |

## द्वितीय परिच्छेद

जापान और उसके राजनीतिक संस्कार सम्राट्का दैयी मधिकार भीर उसका राजनीतिक भादर २४ षिदेशी धर्म दर्शन, श्राचारवादी और राजनीतिक

सिद्धान्तीका मन्द प्रभाष

| · ·                                          |        |
|----------------------------------------------|--------|
| प्रजाके प्रति राजाका पितृमाव                 | 38     |
| सम्राट्केमति जनताका भाव                      | 11     |
| का शताब्दियोतक सम्राट्धी वैयक्तिक शासनसत्ताक | 7      |
| शमाच                                         | 34     |
| दर्बारियों और सैनिक अधिकारियोंका शासन        | 12     |
| स्वैरशासन सर्वसाधारण सत्तावा निवात्मव मिश्रण | 38     |
| शासकों पे प्रति जापानियोंका भाव              | £0−8\$ |
| जावानी राष्ट्रकी सामःजिय बब्चि               | RS     |
| पाधात्य सभ्यता और जापानी सभ्यताकी तुलना      | RA     |
| जापानकी अवस्थाका निरन्तर परियर्त्तन          | 88     |
| manus netters                                |        |
| प्रथम भीग                                    |        |
| पुनः स्थापना तथा संघटनान्दोलन                |        |
|                                              |        |

## प्रथम परिच्छेद

सं० १६२४, पुनः स्थापना रै पन स्थापन व पर्वकी राजनीतिक अवस्था

| -                    |    |
|----------------------|----|
| राष्ट्रीय नोति       | ų1 |
| ार्वे शासनदा धन्युदय | 93 |
| सरकारकी शासनवद्गनि   | цį |

|    | तरकारकी शा   | सन्द | হ্বনি   | ¥ |
|----|--------------|------|---------|---|
|    |              |      | स्थापना |   |
| Ìτ | शिक्तोधर्मका | पुनर | भ्यद्य  | 3 |

विकाश बैनापति पेरीका आगमन

23

88

કર

| का पार्य     | 44                                                                | `-                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                   | 30                                                                |
|              | ***                                                               | ও१                                                                |
|              |                                                                   | ૭ર                                                                |
|              |                                                                   | ঞ্ছ                                                               |
|              |                                                                   | G.B.                                                              |
|              |                                                                   | •ર્દ                                                              |
| •            |                                                                   | ৣড়ড়                                                             |
|              |                                                                   | 98                                                                |
| ग्रहीको ग्रह | (स्प्रमे                                                          |                                                                   |
|              |                                                                   | =0                                                                |
| ही मीति      |                                                                   | 20                                                                |
|              |                                                                   | =2                                                                |
|              |                                                                   | εĝ                                                                |
|              |                                                                   | =3                                                                |
| में परस्पर   | विरोध                                                             |                                                                   |
| ***          |                                                                   | zξ                                                                |
|              |                                                                   |                                                                   |
|              |                                                                   |                                                                   |
| रेच्छंद      |                                                                   |                                                                   |
| गकी प्रथ     | म अवस्थ                                                           | 11                                                                |
|              |                                                                   |                                                                   |
|              |                                                                   |                                                                   |
|              | <br>हबड़<br>साद्दोको गुस<br>ही मीलि<br>में परस्पर<br><br>चिक्केट् | हबड़<br>ग्राहीको ग्रुप्त रप्तमे<br>ही सीति<br>सी परस्पर विरोध<br> |

उद्योग ...

मतिशापत्रका अर्थ

| म्रामुख सुधारवादी नेतामीके विचमें प्रतिनिधिक |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| राज्यपद्धतिके विचारोंका उदय                  | ٤ŧ          |
| मदारहर्वी सदीके पाधात्य राजनैतिक अर्थशासका   | -           |
| महारहेवा सवाक बाबार राजातक अवराज             | tos         |
| कोरियाके प्रशाय प्रमुख राजनीतिकोंका दम मतमेद | 108         |
| इतागाकी और उसके मित्रोंका आवेदनपत्र          | ११२         |
| भावेदनपत्रका सरकारी उत्तर                    | 1 14        |
| भावेदनपत्रके विरोधमें डा॰ केतो               | 115         |
| ज्ञान्तीय शासकाँकी परिवद् सावित करनेकी झोर   |             |
| सरकारी घोषणा                                 | १२०         |
| भोसाका सम्मेलन                               | १२०         |
| उदार मतथादियाँका मान्दोलन                    | १२१         |
| सात्सुमार्मे गदर                             | १२म         |
| राष्ट्रीय सभा स्थापनार्थं संयुक्तसमाज विषयक  |             |
| प्रार्थनापत्र                                | १२४         |
| मोकुमाका उपाय                                | 124         |
| कुरोदाकी भारी भूल                            | <b>१</b> २. |
| वि० १६३व के अध्विन मासमें राजधोवणा           | १२।         |
|                                              |             |
| वृतीय परिच्छेद                               |             |

## सङ्घटनान्दोलनका बितीय अभिनय

| पुदार दल कीर उसका कार्यक्रम                   | १२८ |
|-----------------------------------------------|-----|
| सद्दरना मुघारवादी दल और उसका कार्यक्रम        | 133 |
| सह्दनात्मक साम्राज्यवादी दल और उसका कार्यक्रम | १३४ |

#### ( 38 )

| साम्राज्यके श्राधियत्वके मुख्य प्रश्नपर धादवियाद |     | १३६       |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| प्रेस पानून और समासमाज कानून                     |     | १४०       |
| उदार दल छोर प्रामितक दलमें परस्पर तू तू मैं मैं  |     | १४१       |
| गुप्त यन्त्रणा और राज्यद्वोद                     |     | १४३       |
| सरदारींकी प्रतिष्ठाका पुन स्थापन                 |     | \$83      |
| मन्त्रिमण्डलकी काया पलट                          | ••  | १४⊭       |
| सरकारी घोहदोंके लिए उचित परीचा                   | *** | 288       |
| प्रयल एकतायादी वलका सङ्गठन                       |     | १५१       |
| शान्तिरत्ता कानून                                |     | શ્રુપ ર્વ |
| लोकतन्त्र शासने प्रणालीका प्रवर्तन               |     | 144       |
| मधम सार्वजनिक निर्वाचन कालमें राजनीतिक द्र       | UL  | १५६       |
|                                                  |     |           |

## द्वितीय भाग

## सङ्घटनके सिद्धान्तींपर विचार

## प्रथम परिच्छेद

## सङ्घटनकी सीमामें सम्राट

| शासनपद्धांसके घटक तान्यिक सिद्धान्त           | . १७६         |
|-----------------------------------------------|---------------|
| सप्राट्का धर्मविधानका अधिकार                  | . <b>१</b> #१ |
| ,, शासनाधिकार                                 | . १८६         |
| जल भीर थल सेनाभाषर सम्राट्का पूर्व भाधिपत्य . | १=७           |
| सन्धिविप्रद करनका सम्राद्को शेधिकार           | . १=3         |
| सम्राद्वा न्यायसम्बन्धी अधिकार ,              | . (EE         |

| ( ₹∞ )                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मरीकाके सयुरः राष्ट्रीकी शासनपद्धतिके निर्मा<br>ताझोंके सदश जापानी शासनपद्धतिके निर्मा-<br>ताझोंकी भी न्याय विभागके खतन्त्र रहने      |
| विषयक घारणा<br>युक्त राष्ट्रके प्रधान अथवा जिला न्यायालयोकी<br>जायानके न्यायालयोसे तुलना<br>सम्बद्धकथलभ्यन्थी न्यायालय या न्यायमन्दिर |
| प्रसमपद्धतिका सर्गोधनसम्बन्धी व्यर<br>प्रपानमें राजसिंहासनाधिकारकी इन्हिस्सानकी पद्धा<br>से तुलना                                     |
| -                                                                                                                                     |

## द्वितीय परिच्छेद

## मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिपद

| वर्तमानमन्त्रिमएडल पद्ध | तेका शादुर्भाष   | श्रीर विकास     |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| जापानी मन्त्रिमएडलके म  | न्त्रियोकी शन्ति | स्तानके मन्त्रि |
| 45                      |                  |                 |

यास सुलना मन्त्रिमएडलके श्रधिकार

500 508 203

मन्त्रपरिषद्

मन्त्रिमएडल और मन्त्रपरिपदुर्मे सम्बन्ध

मन्त्रपरिषद्भा सङ्गठन मन्त्रपरिषद्के कार्य

मन्त्रिमण्डल श्रीर राष्ट्रीय सभामें सम्बन्ध राष्ट्रके शायाययपर राष्ट्रीयसमाका श्रधिकार मयादासे श्रधिक व्ययपर समाका श्रपर्याप्त नियन्त्रख

204

203

633

135

원교흡 ₹¤ã १ह० 181 १ह५

30F ₹08

## तृतीय परिच्छेद

## राष्ट्रीय सभा

| तिष्ट्राय समाका दा पारवदाका लक्ष्रवर्ग          |        | 46.4        |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|
| पार्चनापत्र स्वीकार करनेका श्रधिकार             |        | २१३         |
| प्रश्न करनेका अधिकार                            |        | २१४         |
| सम्राट्की सेयामें द्यापेदनपत्र भेजनेका अधिकार   |        | २१७         |
| समाके इस ग्रधिकारका विचित्र उपयोग               | -      | 385         |
| प्रतिनिधि सभाद्वारा नियेदनपत्र भेजनका द्यधिकार  | ¢      | २२०         |
| जन्य गौए अधिकार श्रीर सत्व                      |        | २२४         |
| जापानकी सभाद्वयपद्धतिका इन्लिस्तान, फास व       | ग्रीर  |             |
| सयुक्त प्रान्त समरीकाकी सभाद्वयपर तियोंसे तु    | लना    | २२५         |
| राष्ट्रीय समाके दोनों परिवदीका मन्त्रिमण्डलसे स | म्यन्ध | 298         |
|                                                 |        |             |
|                                                 |        |             |
| चतुर्थ परिच्छेद                                 |        |             |
| निर्वाचनपद्धति                                  |        |             |
| निर्याचकौकी सक्यामें परिवर्तन होनेसे इन्लिस्त   | ानके   |             |
| सङ्गढनमें श्रधिकारविषमता                        |        | २३३         |
| निर्वाचन कानूनका मसविदा                         | ***    | <b>२</b> ३४ |
| निर्वाचक और उम्मेदवारोंकी गर्ते .               | ***    | રરૂપ        |
| पुरानी निर्धाचन पद्धतिके मुख्य दोय .            |        | २३६         |
| मकट मत देनेकी शैलीके गुण और दोष.                | ***    | 238         |
| १६५२ वि॰ का निर्धाचन सुधार शिल                  | •••    | 284         |
| <b>१६५५ का इतोका भुषार विल</b> .                |        | ₹80         |

### ( ३२ )

यामागाता मन्त्रिमग्डलका निर्धाचन सुधार बिल

| मप निर्वाचन कानूकरे श्रनुसार निर्वाचन पद्धति        | રક્ષ્ય     |
|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                     |            |
| पश्चम परिच्छेद                                      |            |
| जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार                 |            |
| वैयक्तिक खातन्यके सम्बन्धमें सहुदनके निर्माताश्रीके |            |
| <b>विचार</b>                                        | 583        |
| सहुटनके ब्रवुसार विशिष्ट स्वत्य                     | 582        |
| सस्यत्ति सम्बन्धी व्यत्य                            | 589        |
| सब प्रकारके सत्योका समान ग्राधार                    | <b>283</b> |
| श्चतुत्तरदायी शासनके दोपाँको हटाने र स्पायका मभाष   | áño        |
|                                                     |            |
| ततीय भाग                                            |            |

सङ्घटनकी कार्थ-प्रणाली

## प्रथम परिच्छेद सङ्घटनात्मक राज्यसत्ता

248

जापारी अस्तराजे समारके प्रतिकास

| राजसत्ताका जनतापर प्रभाव                         | વદ |
|--------------------------------------------------|----|
| जापान सम्राट्की जर्मनीके राजासे तुलना            | २६ |
| जापान सम्राट्के श्रधिकारीकी इंग्लिस्तानके राजाके |    |
| मधिकारीसे सुसना                                  | 21 |
| सम्राट् और मन्त्रिमण्डका वास्तविक सम्बन्ध        | 76 |

| व्यवस्थापन काय        | म सम्राद   | ્જા બના                                 | 9              |                | 443   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| <b>रस्परागत देश</b> घ | मैंके ऊप   | रं जापा                                 | न राअसिंह      | ासनकी          |       |
| सुददता 🦠 .            | ••         |                                         |                | ***            | २७१   |
| •                     |            |                                         |                |                |       |
|                       | दिती       | य परि                                   | इंच्छेद        |                |       |
| सरदा                  | र सभा      | की आं                                   | विकार म        | र्धादा         |       |
| शासन निर्माणक         | सत्ताप     | र म॰ ह                                  | र्वर्टस्पेन्सर | की             |       |
| आलोचना                |            |                                         |                |                | २७४   |
| जापान और इंग्रि       | तस्तान की  | सरदाः                                   | सभाजीक         | ो तस <b>ना</b> | 238   |
| मरदार सभाकी           |            |                                         |                |                | •     |
| लुलगा .               |            |                                         |                |                | 238   |
| मन्त्रिमग्डलसे स      | <br>रहार स | भाका स                                  | स्यक्ष         |                | 350   |
| सरदार सभाकी           |            |                                         | •••            | ***            | 353   |
| जापान स्थानिक         |            |                                         |                |                | ,- ,  |
| ऋौर पद्माभि           |            |                                         | 410141         |                | ર⊏દ   |
| सरदारसभामें व         |            |                                         | •              | •••            | २ह६   |
|                       | \$-4-1411  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ***            | ***            | 400.0 |
|                       | _          |                                         | •              |                |       |
|                       | ृत्ती      | य परि                                   | च्छेद          |                |       |
| मन्त्रि               | मण्डल      | धौर र                                   | ।जनीति         | <b>त</b> दल    |       |
| जापानके मन्त्रिः      |            |                                         |                | -              |       |
| तुलना                 |            |                                         |                |                | २८५   |
| 3                     | -, -o-     |                                         | •••            | ***            | 463   |
|                       |            |                                         | घटनाक्रम       |                |       |
| राजनीतिक दली          | में परस्य  | र धिया।                                 |                | ***            | 988   |
| 3                     |            |                                         |                |                |       |

| दारपद्का पहला । तवाचन                             |      |
|---------------------------------------------------|------|
| मध्य अधिवेशनमें ही मन्त्रिमग्रहत भीर सार्वेजनिक   |      |
| वलांका परस्पर विरोध                               | 587  |
| दूसर ग्रधिवेशनमें सभा मह                          | 388  |
| नियांचनमें सरकारी इसल                             | REF  |
| प्रतिनिधि समाका मन्त्रिमण्डलके इस्ताकेपःविरोधक    |      |
| प्रस्ताय                                          | 288  |
| राम्युकाता मन्त्रिमण्डलका पद त्याय और मथा मन्धि   |      |
| मएइल                                              | gos  |
| प्रतिनिधि समाके विरोधको इवानेचे लिए सम्राट्चा     |      |
| स्यतापन                                           | 207  |
| प्रतिनिधि समाने समावतिकी पर्च्युति                | .03  |
| इताना भाषण और मन्त्रवरिषद्धी सम्राद्दी सलाह       | 203  |
| रा॰ १६५० के पाँचवें अधिवेशनमें सभामक              | 208  |
| स० १५५१ के हुई अधिवेशनमें समामङ्                  | 304  |
| द्यान ग्रीर जापानका परस्पर सन्धिविग्रह            | 308  |
| म्याप्रस्तका अधिकारियर्गके <b>स्वैरतः जनीतिका</b> | , -  |
| त्थाग श्रीर इतो मन्त्रिमएडलका उदार द्लासे मेल     | 308  |
| मानुकाता याकुमा मन्त्रिमण्डलका सम्रहत             | 311  |
| इस्तपडतिके कार्यक्रमा भेद                         | 313  |
| १६५५ वि॰ में इतोके नवीन मन्त्रिम्रहलकी रखना       | 111  |
| मन्त्रिमण्डलका घोर विरोध और १२ वें स्विधेशनका     | ***  |
| MANAGERIA CICIONAL SICE CONTRACTOR                | 2 14 |
| इप्रगएप नेतामाँकी विचार समिति                     | 318  |
| मध्यिमण्डलके मये सन्हर्नेका निर्वाचन              | 310  |
| मित्रमण्डलकी समाप्ति                              | 3<   |
|                                                   |      |

## ( #4 )

|                           |                     |         |               | ,           |
|---------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| ब्लम्लक सरकारका अन        |                     |         |               | ३२१         |
| यामागाताकी प्रधानतामे     | मन्त्रिमएड६         | तका नवी | न गठन         | ३२२         |
| यामागाता मन्त्रिमएडल      | ता उदार मर          | वादियों | में मेल       | ३२३         |
| मेल का मङ्ग               | •••                 |         |               | 323         |
| इतोके नेतृत्यमें 'सेइकाई' | दलकी रच             | ना      |               | 324         |
| 'सेइकाई' के सदस्योंका     | तया मन्त्रिम        | एडल     |               | ३२६         |
| मन्त्रिमग्डलका सरदार      | परिवदसे वि          | वेरोध   | ***           | ३२७         |
| करसुराकी प्रधानतामें मां  |                     |         | <b>न</b> कुठन | 330         |
| कत्त्र्रा मन्त्रिमएडलसे इ |                     |         |               | 230         |
| सेयुकाई दलसे इतोका र      |                     |         |               | #38         |
| मन्त्रिमप्रक्रतका अन्य द  |                     |         |               | 331         |
| सायोनजी मन्त्रिमग्डल      |                     | ***     |               | 388         |
| मारकीस कत्स्रा और व       |                     | योगजीक  | विशेष         |             |
| सम्बन्ध                   |                     | ***     |               | <b>३</b> ३५ |
| e ra                      | कीएक                | घटना    |               |             |
| नित्तोजिकेन या खाएडव      |                     |         |               | 380         |
| ानचा।जन्न या छ।एड॰        | h कार् <b>खा</b> ना | का कथा  |               |             |
| पार्लियामेयटपर कलक्क      | ***                 | ***     | ***           | 384         |
| मामग्रेका ग्राधिक कप      | ***                 |         | ***           | 384         |
|                           |                     |         |               |             |
|                           |                     |         |               |             |
| ন                         | तुर्थ परिः          | न्छंद   |               |             |

# । धुन निर्वाचन

| निर्पाचनकी प्रवृति<br>समरीकाके निर्पाचन | <br>विवादकी | <br>इंगदिस्तानके | *** | રેક્ષ્ટ |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----|---------|
| निर्वाचन विद्याद्रं                     | ते तुलना    | ***              |     | 340     |

## ( \$£ )

ava.

344

जावानी निर्वाचनीमें वैवक्तिक विशेपता...

निर्वाचनमें कलकू और उसके कारण .

जापान (१२ खण्ड ) कप्तान निकले कृत। आपानी वरतुष्ट भी एक चेम्ब्यूटलेन कृत। 'जापानना इतिहास' उन्स्यू जी कम्मन कृत। 'जापान कक्षकादियो हार्च कृत।

मान्द्रस की हुईश कुल ।

| राजनीतिक दक्त और निर्वाचन                                                      | ***           | ***         | 344       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| बम्मेदवार                                                                      |               | ***         | PPF       |
| निर्वाचन कालमें लेखीं और                                                       |               |             |           |
| जापानकी इगतिस्तान और                                                           | घमरीकासे तुः  | ना          | 380       |
| निर्वाचन खेत                                                                   |               | ***         | 380       |
| डम्पेर्यारका निर्याचन पर व्यय                                                  |               | ***         | 343       |
| परिशिष्ट                                                                       |               | ***         | 384       |
| श्रम्बानुक्रमणी .                                                              |               | ***         | 音響す       |
| पारिभाषिक शब्दकोय                                                              |               | ***         | 368       |
|                                                                                |               |             |           |
|                                                                                |               |             |           |
|                                                                                | _             |             |           |
|                                                                                |               |             |           |
| जापानके सम्बन्धः                                                               | रं उपयोगी !   | रन्ध        |           |
| बापानक सम्बन्धमें निरोण बाल सम्बन्ध<br>कड एक प्रत्योंके लाग तीने दिय बाते हैं। | व काबेक लिए ह | क्षेपने पाठ | कोंक निये |

नये जाराजक वचाम वर्षे (२ व एड) काइन्सिलीनुमा कृतः प्रांग्हमाकनुसर

### घटना क्रम

## पुनः स्थापनाके पूर्वका काल

कंवत १६१०-संनापति पेरिका आगमन (२४ आवाद)
कियोतोके दरवारमें कृतीस कीन्सिलको बैठक
प्रोश्तो, और, काईको कृतो, दो दलां (कवर
कोर्गोक निषांसक दल और देशका द्वार-उद्धाटक दल) का उत्थान ।
गोग्न इयेपाशीकी मृत्यु और इयेसादाका
योग्न पदयर द्याना (आद्वयन)
सेनापति पेरिका लीटना (१ फास्युन)
संयुक्तामन क्रमरीकाल सामग्रक औरेकी सरकारको

सं १६११-चरजान स्टॉलिंगका ज्ञागसन, अँग्रेज़ी सरकारसे सन्ध (१६ आश्विन) योगीदा और शिव्की और उनके अध्यापक्को

योशीदा और शिव्की और उनके आस्पापकको विदेशमें जानेके प्रयक्त करनेपर केंद्रकी सज़ा। कसके साथ सन्धि। (२५ माघ)

स॰ १६१२-हालेग्डके साथ सन्धि (१७ माघ)। सं॰ १६१३-टानसेन्ड हेरिसनका श्रागमन (श्रायण)।

स॰ १६१३-टोनसम्ड हरिसनका श्रागमन (श्राथण) सं॰ १६१४-शोगनकी हेरिससे मेंट (२१ मार्ग॰)।

येदामें दाहमियाँ लोगोंका सम्मेलन (माय)। श्रमरीकाके साथ व्यापार और मेखविषयक् सन्ति-का राजदरवारकी ओरसे इनकार; आहकामोन-नोकामिकी राष्ट्रमन्त्रि-पदपर नियुक्ति (तापरो)।

कं॰ १६१५-हेरिसकी सन्धिका परियाम (१३ भावय)।

संग्रज सरकार, फांस और कससे भी वसी प्रकार-की सन्ति। मितोको दाहमियोको नेत्त्यमें विदेश सम्पर्क और शोशनाईको विरोधमें प्रवल सन्तिलन। शासून इवेसादाको सृत्यु और इवेमोचीका पदा-

रीहण सं• १६१६-राष्ट्रमञ्जी झाई और विदेशसम्पर्क विरोधी दल । शोगुन विरोधी दुर्लोका घोर मतभेद ।

राष्ट्रमन्त्री आर्रकी हत्या (फाल्युन)। दालगढ भौर प्रशियाकी सन्धिका परिखाम।

सं = १६१७-धिवेश सम्पर्क विरोधियोंका समरीकत राजवृत प्रकेनपर दोवारोपल (मास)।

सं॰ १६१=-अंग्रेज़ी राजदूतपर बाक्तमण (श्रावण) । प्रथम जापानी राजदूतका कसमें बाना (मार्ग) ।

१३।८-अंप्रेजी राजदूतपर दूसरा बाकमण ('२ झापाड़) रिसर्टसनका दल (ग्राध्यिन)

सम्राट्की १७ (आस्वा) सम्राट्की १९डाके अनुकृत दाहमियों तोगीका सम्मेतन, कियोतो राजदर्वारके शोगूनशासनमें इस्तवेषदा प्रारम्म ।

सं ० १६२०-योग्रिटदलका समरीकाके व्यापारी, फ्रांसीसी सड़ाऊ जहाज़ और डच् जहाज़पर झाकमण (झाषाड़ ध्यायण)

सेनापति कुपेरका कागाशिमापर आक्रमण (२६ स्रावस्)।

जङ्गली लोगीको देशसे थाहर निकाल देनेक सम्बन्धमें सरकारी आधापत्र।

शोगून इयेमोचीका कियोतोमें झागमन । सं• १६२१-शोगून इयेमोचीका कियोतो राजदर्वारमें दुसरी बार श्राममन। श्रंप्रेज़, हालेएड, फ्रांस श्रीर बमरीकाके संयुक्त येड्रेका शिमानसेकीपर व्याक्रमण । सं० ५६२२-छोगून सरकार झौर चोशिउके दाइमियोंमें पर-स्पर लड़ाई भगड़े। सर हेरीपारकेलका व्यागमन। सं० १६२३-शोगून इयेमोचीकी मृत्यु (झाध्विन)। केकीकी शोगून पदपर नियुक्ति। हियोगोका सन्धि-धन्दरके कपम खुलना। सम्राट् कोमीका सर्गवास । राजपुत्र मित्सुद्दीतोका राज्याभियेक। सम्राट्को पुनः शासमाधिकार प्रदानके सम्बन्धमें तोसाके दारमियोका शोग्तके प्रति कथन।

सं ० १६२४-शोगूनका त्यागपत्र (२२ व्याभ्वित)। पुनः स्थापना (२३ कार्तिक)।

मेजीकाल

सं १८२३-शासनपद्धतिका पुनः सङ्घटम । सारसुमा और चोशिऊरल और पहतु और कुवान दलॉमें परस्पर युद्ध (माघ)।

विवेशी राष्ट्रीके प्रति नियत नीतिका प्रारम्म (फाल्गुन)।

जापानके साथ पत्रव्यवहार करनेमें कोरियाकी भागकामी। सम्राट्के साथ सर देरीपार्कसकी मेंट (चैत्र)

सिद्धान्तपञ्चकका श्रवधपत्र (१३ वैत्र) ।
स॰ १०२४-सम्राट्के राजपन्नकी सेनाम्नी कीर तोङ्गाया
दलके पुरुषोमें ऋषड़े (आवर्ष) ।
राजदबारका कियोतोसे बढकर तोकियो माग
(मार्ग)।

सारोंका प्रवन्ध । सरकारी गजटका प्रथम प्रकाशित होना (चैत्र)।

सरकारा गजरका प्रथम प्रकाशित होता (चन)। स॰ १=२६-कोतिशो समानो स्वापना (वैशाख)। उत्तरीय प्रदेशीमें दोहियोंपर सरकारी संनाधीका

पूर्ण विजय (आषाड)। दारमियो लोगोंका मध्यस्य वनना।

स॰ १६६७-कोगिराका स्थितेग्रन सङ्ग (कार्तिक) । रेल मार्गीका निर्माण ।

स॰ १६२६-ताहुकैशरी ग्रासनपद्धतिका ऋन्त (आयण्)। ग्रासनग्रहिका नवीन सक्तता।

· एता अस्यओंका उद्घार ।

तलवार लगानेकी प्रधाका श्रास्त ।

सन्धियर पुनर्तिचार करनेके निमित्त इयाहुरा दलका अमरीका और बोरोपको अस्थान।

स• १६२६-तोकिया और योकोहामाके बीच रेल मार्गका पूरी तरह वन जाता।

र्शाहवोके विरुद्ध घोषणाझोकी पुनर्धोपण राष्ट्रीयपरिषर्में कोरियाके साथ युद्धके प्रश्नपर षादिश्वाद (श्रावण) ।

इयाकुरा दलका विदेशसे प्रत्वागमन (प्राण्यिन)। सं• १८३०-सेनामें बलवृर्धक मतीं करनेको शीतिका भनुसरण। प्रेगरीके तिथिपवको प्रपनाना (भाषाद)।
सङ्घटनात्मक शासनपद्धतिकी स्थापनाके सत्मन्धमें किदोका आवेदनपत्र।
कोरियाके प्रश्नपर गृहसभामें मतमेद (कार्तिक)।
दत्तागाकी और ससके सिनोकी ओरसे आवेदनपत्र (४ माछ)।

सागाका यलवा (फाल्गुन) । सं• १६३१-किदोका त्यागपत्र (वैशाख) ।

११-किदोका त्यागपत्र (वैद्याल) । जहात्त्रियांका फामोसाको प्रस्थान (ज्येष्ठ) । प्रान्तिय शासक सभाग्रोकी स्थापनाके निमित्त सम्राट्का शासांपत्र (१८ वैद्याल) । क्रीसाका सम्मेलन ।

कोलाका सम्मेलन ।

सo १६६१- शिएसमा (सिनेट) और प्रधान न्यायमन्दिरकी
स्थापनाचे लिए समाद्रका काहापत्र (१ वेदाल)।
प्रत्यीय गासक समाकी प्रधम वेटर्क (जून २०)!
नया दमनकारी प्रेस कानृत (१४ श्रापाइ)।
जापानी जद्गी जहाज़पर कोरियावालींका ब्राप्तमण
(ब्राध्यिन)।
कोरियाके साथ मैत्री और व्यापारके सम्पन्धमें
सन्य (१४ काल्गुन)।
राष्ट्रसभास द्वागाकीका स्थापप्य ।

राष्ट्रसभासे इतागक्षीका स्थागपत्र । सं॰ १६३३ कुमामोनो चौर चोशिकमें बलवे (कासिक)।

र्सं० १६२४ सारहमाके राजद्रोह (३३ वि-केफारगुनसे श्राध्वन तक) निवांचित राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाके सम्बर् में रिशीशाका प्रार्थनापत्र ।

कतिपय राजनीतिक दलोका उत्थान । ्रदेष्ठ)

विदोत्रा मृत्यु (ज्वेष्ठ) । सं० १६३५ श्रोकुवाकी हत्या (ज्वेष्ठ) ।

प्रान्तीय समाग्रीकी स्थापना (४ भावण)।

स० १६.६ राष्ट्रसभाकी स्थापनाके लिए क्योकायामाके मान्ता रमाशके समीप जनताका प्रार्थनापत्र (पीप)। क्रोसाकामें आहकोकुशा सम्मेलन। सन्ध्यपपद पुनिर्धिचार और राष्ट्रीय समाकी स्थापनाके लिए किर कारशाका व्यवस्तपत्र (माघ)। क्रोसाकामें राष्ट्रीय समाकी व्यापनाके संयुक्त सङ्गठनके लिए राजाका (विष्ण)। सभासम्मेलनोंका कानुन बनना (२२ चेत्र)।

स् १६३७ नयो व्यवस्य पुराव श्रीर कीजदारी कानूनकी पोधीका प्रवाशित होता (श्रावण)।

स॰ १६३= घोक्तिमाका कार्यक्रम ।

वारुणका कार्यका में कुरोदाओं नीति। मन्त्रमण्डलमें दलवन्दी (नास्तिक)। स॰ १४५७ में राष्ट्रसभा खापनाके सम्बन्धमें सम्बन्ध का शक्ष्यक्ष (कार्सिक)। उदारदलका सकुठन (१३ कार्सिक)।

वी श्रीशाप्य (कात्तक)। उदारदलका सक्कृत्र (१३ कार्त्तिक)। पश्चिमीय देशीमें रामनैतिक सङ्दर्गोक शतुशीलनके निमित्त इतोका थोरोपको प्रस्थान (काल्गुन)। प्रागतिक देशरा सङ्कटन (१ जैत्र)।

शासन पद्धतिमें राजपत्तका उत्थान (४ चैत्र) । स• १६३०- -प्रतागाकीकी हत्याका उद्वेख (वैशाख) । सार्वजनिक समाओं और 'सम्मेलनोंके सम्बन्धमें कानूनपर पुनर्षिचार (२० ज्येष्ठ)। 'मनुस्पके अधिकार विषयक नवीन खापना'नामक हा॰ कारोके प्रत्यका प्रकाशन। कसोके 'सोशल कन्ट्राट्, का अनुवाद। हतागाकी और गोनोंकी हरिवर्ष यात्रा (मार्ग०)। उदार और प्रागतिक इलोंमें परस्पर कलह।

र० १६४०-प्रेस कानून झौर दमनकारी कानूनपर पुनर्विचार ( व वैद्याख )। इवाकुराकी खुल्यु। राजमीतिक दलोंग्रें परस्वर फुट (झाञ्चिन कार्तिक)। फूकुरिमाका मामला। इतोका विदेशके प्रस्थागमन (झाश्चिन)।

न• १६५१-ताल्कुके वार्राका युनरियकार लाभ । कावायामाका मामला (आश्विन) । जापान और चीनके प्रमुख व्लॉका कोरियामें कलद (१६३६-१६५१) । सियोलको लन्धि ।

१६४२-सैन्त्सिनकी सन्चि (५ शाख)।
 भोसाकाका मामला (मार्ग॰)।
 केबिनट पद्मतिका पुन सफ़ुटन (पौष)।
 १तोके मधम मन्त्रिमण्डलका सक्कुटन।

मं॰ १६४३-जापानी राष्ट्रके विलायती ढाँचेपर ढालनेका सर-कारी संविधान । सन्धिपर पुनर्विचारके लिए पत्रस्ववहार (स्पेष्ट) न्तं १६४४-सन्धियर पुनर्विचारके कार्यमें इनोपीकी कार्य विफलता। वैदेशिक विसासके मन्त्री इनोपीका त्यामप्र

वैदेशिक विभागके मन्त्री इनोपीका त्वाण (१३ धाषण)। ज्ञान्तिरका कानून (१० पीप)।

तीक्तरेन भागून (१० पान) तोकियोमें भयद्गर हत्याकार्य । वैदेशिक मामलॉके लिए क्रीकामाना मन्त्रियस्यर

यदाराक मामलाक ।ला झागमन (कास्तुन)।

स• १४४५-मन्त्रपरिषट्की स्नापना (१५ वैशास्त)। कुरोदाका मन्त्रिमण्डल (वैशास्त)। सङ्घरनाका प्रयत्तेन (२२ माघ)। मन्त्रिमण्डलको स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें हतोका-सिद्धान्त (फालान)।

सन्धिपर पुनर्विचार कार्यमें सोक्साकी विफलता। सं १६६-मोक्साको हत्या करनेका उद्योग (कार्तिक

यामागाता मन्त्रिमगङ्ख (पीप) ।

स्तं॰ १६४उ-दोधानी क्रोर व्यापारमध्यक्यी कानृत पोधियाँका निर्माण (वैफाअसे कार्लिकतक)। धधम सार्यजनिक शुनाव (१७ श्रवाह)। राष्ट्रसमाका प्रथम अधिवेशन ( = मार्ग॰से २५ फाल्गुनं तक)।

स० १६७८-मान्सुकाताका प्रथम मन्त्रिमस्टल (स्पेष्ठ) । राष्ट्रसभाका द्वितीय क्रविधेशन (र मार्ग से १० पीप) प्रतिनिधि सभाका भङ्ग (फाल्गुन) । दृसरा सार्वजनिक निर्वाचन ।

```
( 84 )
```

< १६४६-राष्ट्रसमाका तृतीय अधिवेशन (१६ वैशाकसे ३१ ज्येष्ठ)। निर्वाचनमें सरकारी इस्तदेष होनेसे सार्वजनिक समाका सरकारसे विरोध (३१ वैशास)। श्रायन्यय पत्रपर राष्ट्रसमाकी दोनी परिवदीके अधिकारके सम्बन्धमें मन्त्रपरिषदका निर्णयः (३१ ज्येष्ठ )। इतोका द्वितीय मन्त्रिमएक्स (माद्र)'। राष्ट्रीयदल (कोंकुमीच किओकाई) का विस्कारण्ट शिनागावा द्वारा सङ्गठन। राष्ट्रसभाका चतुर्थ क्रथियेशन (६ मार्गै० से • फास्गुन ) । भायव्यय पत्रपर प्रतिनिधि परिषद्ध और सरकारका विरोध। प्रभाषकाली भाषकु (१० माघ )। राजकीय घोषणाका प्रकाशन (२= भाष)। सं• १६५०-राष्ट्रीय समाका पाँचवा द्यधियेशन (१५ पौपतक)। प्रतिनिधि परिषद् सभापति होशीका पद्स्युत करना । गयर्वमैएटकी जालोचनामं परिपद्का मापक ( १= मार्ग० )। इतोका प्रत्युत्तर (१६ मार्ग )। भन्त्रपरिपट्का भाषण (६ पौष) । पी० पएड खो० कम्पनीपर हरजानेका मुकदमा । परिपट्का भन्न (१५ धीप)। तीसरा सार्वजनिक निर्वाचन (चैत्र)

सं० १८५१-राष्ट्रीय समाका खुठा श्रविवेद्यन (२८ वे॰ १६ ज्येष्ठ)। परिषद्में सरकारकी कही आहोचना, परिष-ट्कामहा चीन जापान युद्धका प्रारम्भ (भाषय)। चतुर्धं सार्वजनिक सम्मेलन (भावय) । दिरोशिमाने राष्ट्रीय सभाके अर्थे अधिवेशनकी आयोजना (२६ छाध्विनसे ३ कार्तिक) श्रंगेजोंसे नयी छन्धिका खावन (धाषण) राष्ट्रसभाका साउवाँ स्रधियेशन (७ पौपले १० वैत्र) सं । १४५२-राजकीय व्यवस्था द्वारा शिकारस्रामन्धी कानूनके पुनर्विचारदर बादविबाह । निर्वाचन सुपार विल। चीनके साथ ग्रान्ति सन्ति (शाम्बन)। कियोमेस प्राय द्वीपका चीनको सौटा बेना(कार्तिक)। कोरियाके दरवारमें कस और आपानके प्रमुख दलाँका परस्पर विवाद । उदार मतयादियोका सरकारसे कसह। राएसभाका नवाँ अभिवेशन (१० वीपसे १४ धैन)। प्रागतिक दलका अभियोगातमक काचेदनपत्र(माघ)। सं० १६५६-इस और जापानका परस्पर सम्भौता (ज्येष्ठ)। मारसकाता जोकुमा मन्त्रिमग्रस या वितीय मारमुकाता मन्त्रिमएडल (ग्राध्वित)। राष्ट्रीयसमाका १०वाँ श्रधिवेशन (उपीपसे १०वेश)। मात्सुकाता श्रीर शोकमाम वरस्पर संगर स० । ६५४-चोकुमाका त्यागपत्र (र० कार्तिक) राष्ट्रसमाका ११वाँ स्विधेशन (६ पाँपसे १० पौप)

. . सरकारपर विश्वास म रहनेके सम्बन्धमें प्रस्ताय । सभा भक्त मारसकाता मन्त्रिमग्रहलका पद स्याग। श्तोका तृतीय मन्त्रिमएडस (३० पीप)। पाँचवाँ सार्वजनिक निर्वाचन (१ चैत्र) वं १६५५-राष्ट्रसभाका १२ वाँ मधिवेशन (३१ वैशालसे २० ज्येष्ठतक)। इतोका निर्वाचन सुधार विल। १६४४ थि० का शान्तिरका कानूनका रह करना भौमिक कर बुद्धि कानूनके रह फरनेपर सभाका मझ (२७ ज्येष्ट)। उदार दल और प्रागतिक दलका, संघटनात्मक दलसे मिल जाना (६ श्राभ्यिन)। मन्त्रपरिषद्वमें इतो और यामागाताके वीच विवाद (१० घपाद) । संघटनाशमक दलके सदस्योद्धारा नये मन्त्रि-मरहलका संगठन (१६ धायाद)। खडा सार्वजनिक निर्वाचन। संघटनात्मक दशका भक्त । चोकुमा-इतावाकी मन्त्रिमएडलका अधःपात । वितीय यामागाता मन्त्रिमएडल (२२ पार्तिक)। राष्ट्रसत्ताका १३ वाँ अधिवेशन (२१ कार्तिकर्स २७ फाल्युन तक)। यामागाता भन्त्रिमएडलका पुराने उदार दलारे मैत्री भाष । भौमिककर गृद्धि कानुनका पाछ दोना निर्धालन

```
(8=)
```

शुधार कानूनपर दोनों परिवर्दोंमें विवाद, मन्त्रि-मण्डल और उदार दलमें परस्पर मैत्रीमा<sup>व</sup>-परकोष।

स॰ १४५६-मधो सन्धियाँ करना । राष्ट्रसभा का १४ वाँ अधिवेशन ।

a

दोधारोपक कावेदन पप्तका प्रतिवाद (२८ मार्ग)। स्रव १४५८-दोनॉ परिपरोमॅ निर्वाचन सुधार 'विलकी सीक्षति'। उदार दलोका मन्त्रिमग्रहकके साथ मैत्रीमङ्गः। 'सेबुकाई' समाका सङ्गठन (८ माद्र)।

लकुकार लक्षाका उद्गठन (२ माद्र)। यामायाता मन्त्रिमण्डल का पद्रन्यामा। संयुक्तर संभाके स्वर्त्याका नया मन्त्रिमण्डल या इतोका पाँचयाँ मन्त्रिमण्डल।

पत्र क्यांचा नार्यवाक्या । पत्र क्यादारके सन्त्री । होशोका पत्र त्याग (६ पोष) । राष्ट्र समाका १५ वॉं ऋधिवेदान (७ पोषसे १०

राष्ट्र समाका १५ वाँ अधिवेशन (७ पोयसे १० वैश्व तक)। आधन्यय पत्रपर सरकार और सरदार परिषद् का विवाद।

द्यायन्ययं पत्रके सम्बन्धमें राजकीय निवेदनपत्र । दुव्यवहार कानून की खीरुति । स॰ १६५= सरकारकी श्राधिक भीतिपर सदस्याँका मतमेद

( वैशास )। केविनट के मित्रयोंका पद त्याग (स्पेष्ठ)। कत्स्राका प्रथम मन्त्रिमएडस (१६ ज्येष्ठ)। द्देशीका प्राणुदान। राष्ट्र सभाका १६ वाँ ब्रधिवेशन (२१ मार्गसे २६ फाल्युन)।

अप्रेज सरकारले सन्ध (१६ माघ)।

ते १६५६-सातवाँ सार्वजनिक निर्वाचन (माद्र)।

राष्ट्रकी श्वार्थिक मीतिके सम्बन्धर्मे इतो और श्रोद्धमाका परस्पर परामर्श (१७ मार्ग०)। भौमिक कर बृद्धिके कामनको रहकर देनेपर

समामङ्ग ।

काटवाँ सार्वजनिक निर्धायन । सं॰ १८६०-राष्ट्रीय सभाका १८ वाँ क्राधियेग्रन (२५ वैग्राससं २२ ज्येष्ट तक) ।

> दोपारोपक भाषस्कीर उसका प्रत्युचर (१३ स्थेष्ठ) सेयुकाई समासे इतोका पद त्याग। सम्द्रीय समाका १६ वॉ श्रवियेशन (१६ मार्ग० से २४ मार्ग० तक) !

परिवद्की प्रारम्भिक भाषण्के खमयकी घटना परिवद्का भन्न ।

रूस जापानका युद्ध बारम्भ (२६ माध)।

६ वाँ साधारण निर्वाधन (चैत्र)। राष्ट्रीय समाका बीसवाँ अधिवेशन (४ चैत्रसे १६

चैत्र तक)। स॰ १६६१-राष्ट्रीय समाका २१ वाँ मधियेशन (१२ मार्ग० से

१६ फाल्युन तक)। पोर्टस् मारुधकी सन्धि (२० माइ०)।

त्रंप्रेज़ी सरकारसे शान्तिसम्बन्धी नयी सन्धि (२२ भाषण)।

क्रोरियासे सन्धि (! मार्गः)। चीनसे सन्धि (७ पौप)। द्यागाही कानून ! श्रामाही कालूनका विशेष (१३ मार्ग०)। राष्ट्रीय समाका २२ वाँ अधिवेशन (१० पीपसे १३ चीत्र तक)।

संव १८६२-कस्त्रा मन्त्रिमग्रहत्त्वा पद्त्याम । सायोनजी मन्त्रिमग्डत (२४ पीप)। राष्ट्रीय रेखींका प्रस्ताव पास ।

नं १६६६-राष्ट्रीय समाका २३ वॉ द्यधिवेशन (१० पीयसे १६ चेत्र तक)।

सं• १६६५-फ्रांस और जापानका समसीता (३ द्यापाइ)। रूस जापानका समग्रीतः (३० शापण्)। राष्ट्रीय समाका ३४ वाँ श्रधियेशन (१० पीपसे १२ चेत्र तक)।

राष्ट्रीय द्याय बयय सम्बन्धी सरकारी नीतिपर कैविनटके सदस्योंसे मतभेद होगेसे आयायपके मन्त्रीका पक्त्याग (माध)।

सं । १६६५-१० याँ सार्धजनिक निर्वाचन (२वेष्ठ) । सायोगजी मन्त्रिमग्डवका पद्त्याग । करस्राका द्वितीय मन्त्रिमयहस्र। राष्ट्रीय समाका २५वाँ खधियेशन(७ वीपसे १०क्रेप)।

मं॰ १६६६-पांडकी करानोके कारण बदनामी (वेशास)।

## चित्रोंकी सूची।

प्रय संख्या —जापान और फारमोसाके मानचित्र 40 -राजधानी तोकियोका दृश्य सिनजा याजार વદ **—तीकियोमें राजमह**ळका दृश्य 46 a—कोरियामें राज्य विप्लव ... ११०

--- काडण्ट मोकुमा

६--प्रधान मंत्री इतो

ध—धीर जनरल नोगी

८-वीर प्रतिमस्ल तोगी

१२४

२१६

२६४

२६६

## जापानकी राजनीतिक प्रगति

( संवद १६२४ से १६६६ तक )

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

किसी देशकी राजनीतिक संस्थाओंका खरूप छैर उनके कार्य्य करनेकी रीतिकी ठीक ठीक समझनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि हम पहले उस देशकी मनो- इचि और उसके राजनीतिक संस्कारोंकी जान हों । सबसे पहले डमें यह जान लेना चाहिये कि किसी राष्ट्रको बनाना विगाइना उसकी सरकारको हाथमें नहीं होता, प्रस्युत राष्ट्र हो सरकारका पराक्र- वहाँ होता, प्रस्युत राष्ट्र हो सरकारका पराक्र- वहाँ होता, प्रस्युत राष्ट्र हो सरकारका पराक्र- विश्व हाथमें नहीं होता, प्रस्युत राष्ट्र हो सरकारका पराक्र- विश्व होता है। किसी सरकारका पराक्र- विश्व होता है। किसी अपने उत्तर उत्तरा नहीं निर्मर करता जितना कि सर्वसाधारणके सार्यजनिक कार्यों निर्मर करता जितना कि सर्वसाधारणके सार्यजनिक कार्यों निर्मर करता जितना कि सर्वसाधारणके सार्यजनिक कार्यों ने जय वह प्रति पहती है कि, "ईश्वर महाराजकी चिरायु करेंग तो उसके हरवा कैसे केसे आय उत्पन्न होने स्मी इस्त्रना कीत्रये। उनके देशकी मनोयुत्ति ही पेसी है और इसे कोई रोक नहीं सकता। उनकी इसी

भावभीक, परम्परागत प्रेम, थहा और पुराख्यियताक कारण आजके हेरिलस्तानमें राजतन्त्र राज्य बना हुआ है और केपल यही नहीं, उसमें यह शक्ति भी विद्यमान है जिससे शासनयन्त्रको गतिमें कोई बाधा नहीं पड़ने पाती। यद्याय हस शासनयहितपर कई तर्कविक्द ( वेसिरपैरके ) बालेप किन जाते हैं सौगी उसकी शक्ति देशकर बड़े बड़े परीक्षिती राजस्काविरोधियों के दींतों उंगली दयाकर ही एक जाता है कि "है कि उम्मण्यन क्या ही जिज्ञान की तात कही है कि, "है कि स्ताममें मन्त्रि-गएडल शासन होसफनेका कारण यह है कि अंगरेज़ सोग ही विनय- शीस होते हैं।"

अतयस जापानकी प्रातिनिधिक संस्थान्त्रोकी गतिः प्रयानि-का अनुसन्धान करनेके पूर्व यह आवश्यक है कि हम जापान-राष्ट्र और जापानराष्ट्रके राजनीतिक संस्कारोंकी संसेपर्मे आसीचना करें।

किसी राष्ट्र या उस राष्ट्रके संस्कारोंका वर्णन करनेमें पहले द्वी जो सबसे बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है वह बंगनिर्णयकी है। इसलिये पहले ही इस सम्बन्धकों हैं। चार पार्ते कह देना हम आवश्यक समस्ति है।

जापानी राष्ट्रके स्वा पुरुष कोन थे, इस सम्बन्धमें वंध-वेत्तामों की एक राय नहीं है। परस्परमें ऐसा मतिवरोध दें जैसा कि खयं मानवजातिके मुलके सम्बन्धमें है। 'राइन' और 'बायस्त्र' प्रभृति विद्वानींका कहना है कि जापानी लोग विश्वस् मोगल (मंगोली) वंशके हैं वरापि उनमें 'श्वाहनोग' जातिका

रे. बार्नी या बार्ने। अर्थात जापानके बाटिस निवासी ।

रक्त भी कुछ त्राया हुआ जान पड़ता है। देहरचनासम्बन्धी बारीक भेदांका निरीचण कर उन्होंने यह सिद्धान्त किया है। परन्त और दूसरे लोगोंने 'कोजिकी रे, और 'निहांगी' नामक व्राचीन जापानी गाथाओंकी पढ़कर यह मान लिया है कि 'केरिनी' (केरियन ), 'चीनी' श्रीर 'मालयचीनी' इन तीन जातियोंके सम्मिथलसे ही जापानियोंकी उत्पत्ति है। इस सम्यन्धमं एक और मत है और वह बड़ा विचित्र हैं। कुछ सोगोंपर यह भी एक इढ संस्कार हा गया है कि राजनीतिक कार्य्य करनेकी योग्यता एक आर्य्यवंशवालों में ही है। सकती है, औरोंमें नहीं। इसिवये जब उन्होंने देखा कि आपान यही तरकी कर रहा है तब जापानको भी उन्होंने आर्य्यंश-वाला मात लिया, क्योंकि पेसा किये विना उन्हें जापानकी उन्नतिका और कोई कारण ही समक्तमें न आता था। उन-का यह कहना है कि बहुत प्राचीन समयमें हिन्द्रस्थानसे कुछु ल्रीग जापानमें श्राये होंगे श्रीर उन्होंसे वर्तमान जापा-नियोंकी, कमसे कम उनके शासकवर्गकी, उत्पत्ति हुई है।

मनुष्पजातिके मुलका प्रश्न अध्यात्मशास्त्रान्तर्गत 'एक श्रीर अनेक' के प्रश्नके समान कमी हल न होगार। जड़ श्रीर

१, क्रेमिकी = पुरातन वातेकी वर्षा। विदेशी क्र जापानकी कहानी। नापानकी इतिहाससम्बन्धी सबसे पुरातन पुस्तकें ये ही हैं। केमिकी संदर्भ कर भीर निहाही संदर्भ ७३० में लिखा गया है। इस प्रत्योंने वर्णन स्मारे प्रायम्पोंने मिलते जनते हैं।

१, 'इन्हेंब' काट्टि पण्टितांका यह सिद्धानत है कि जड़ते ही नदृते बहुते कारता व बीतन्य रायक हुआ है, परन्तु 'केटट' काट्टि प्टितांका कर्ता यह दें कि हमें सृष्टिका जो ज्ञान प्राप्त होता है वह शास्त्राके एकोकरण-स्थापक फल है और हाजिये शास्त्राके सृष्टिके स्वतन्त्र मानना हो पहता है। यह ጸ

चैतत्यके रहस्यके सम्बन्धमें श्राव्यापक विशिषम जैस्तर कहते हैं, "चाहे जड़से चैतत्य उत्पन्न हुआ हा या चैतत्यसे जड़का श्राविमांग हुआ हा हमारे लिये दोनों वात वरास्य हैं"। जापानियोंनी उत्पत्तिके सम्बन्धमें हम भी यही बात कह सकते हैं कि बाहे जापानी तुर्विस्तानसे आये हैं। चाहे

तिज्वत, हिन्दुस्थान, मलपदीप, इराद्वीप, अथया श्रीर नदी-से आये हा या जापानहीके रहनेवाले हा, जापान राष्ट्रवी प्रगतिमें इससे इस भी अन्तर नहीं पढ़ता।

ज्ञातम् इत्तरं कृष्ण कर्षः पर पुरान्तः वृद्धाः । ज्ञातमन्त्रात् 'जिम्मू'कं नावन्त्रम् मं, ज्ञातानने अपने राष्ट्रीय ज्ञीवननः बीज योपा या और तयस इन पश्चीस ग्रातान्त्रिं। से ज्ञातानको सरकार कृषी नहीं पत्रती । उसी पक् सरकारके

लावनका बात बाया या आर तथस इन पश्चास ग्रताल्या में साधानकी सरकार कमी नहीं यन्ती । उसी यक्स सरकारके अधीन रहते हुए जायानियोंने अधनी जाति और वेणकी

क्रघीन रहते हुए जापानियोन अपनी जाति स्रोर दशहाँ क्रबल्ड रक्का है। देशमरमें उनकी एक मापा है, एक्से साचारविचार श्रीर एक ही पूर्वपरम्परा है, और एक्हीसी

काचारावचार कीर एक हा प्वपरव्या है, और एक्हासा रहनसहन है। व्यक्तिगत कितनी ही भिन्नता होनेयर भी दनके विचारी कीर मायोम इन्ह एक ऐसी समसा व विश्वेपता है जो उनके राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक्त कार्य्येन स्पष्ट

दिवायी देती है। वनके देशकी मारतिक रचनामें जैसी निराक्षी ही छुटा है बैसे ही उनके जाशीय लक्षण एक दम निराले हैं जो जापानियोंमें ही मिसते हैं और जो की सास प्रस्तान है।

की आस परचान है। चीनियों श्रीर जापानियोंके थीच बड़ा झन्तर है। यद्यपि वोनियां श्रीर जापानियोंके थीच बड़ा झन्तर है। यद्यपि वोनियां रंग एकसा है श्रीर कई शताब्दियोंतक होनींकी सम्पर्धा

मानना कि वह सुष्टिले ही ब्लवक हुआ है यही आवनेके बराबर है कि

भी पकदीसी रही है तथापि दोंनोंमें इतना शारीरिक श्रीर मानसिक भेद है कि शायद उतना युरोपके 'ट्यूटन' श्रीर 'सैटिन'<sup>२</sup> जातियोमें भी नहीं है । कप्तान 'ब्रिकले' महाशय कहते हैं, " एक बातमें, जापानकी कथा और सब देशोंसे निराली है। उसके राष्ट्रीय जीवनका धाराप्रवाह एकसा चला जाता है। उस प्रवाहमें कभी परदेशियोंके भाक्रमणसे या विदेशियोंके उस देशमें घुस आनेसे बाधा नहीं पड़ी। यह सही है कि विदेशियों के प्रभावसे उसके नीतिनियमों और समाज-संस्थाओं में समय समयपर परिवर्तन इन्ना है। पर श्लक साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि जापानियोंने बाहरसे जी कुछ भी प्रहण किया है उसपर भी उन्होंने अपने जापानत्व-की छाप लगायी है, और भाज पश्चीस ग्रतान्दियोंसे निर्विष्नता और शान्तिके साथ अपना जीवन निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी कुछ विशेषताएँ बना ली हैं जो इतनी स्पष्ट हैं कि बनके इतिहासका अध्ययन करनेमें परम्परासे प्राप्त इन लक्तणीं-की एक सुसम्बद्ध श्रृहला स्वष्ट ही हरियोचर होती है।"

द्धान जो जापानी जाति द्याप देख रहे हैं घह तत्त्वतः सपने भूतकालीन जीवनका फलस्पद्भप है। यहाँ यह भी स्मरण रखना खाहिये कि चह भूतकालीन जीवन जापान देश-को माएनिक स्थितिका ही बहुत कुछ परिखाम है। 'क्लञ्चली' महाग्रयने कहा हो है कि, ''महानिके सुष्टिकीग्रलके कारण

१. 'ट्यूटन' जातियोंचें 'जर्मनी' 'नारवे' 'स्त्रीहन' प्रभृति देशांका अन्तर्भाव देता है।

२. 'बेटिन' कड़नेसे 'फ्रांस' 'स्पेन' 'पुर्तगाल' बीर इटली' देशेके स्रोग समभ्ये जाते हैं।

## जापानकी राजनीतिक प्रगति

हो मानवजातियामें धैपस्य होता है "। 'विमल वृमी' महाश्यने इसी बातको और भी स्पष्ट धरके कहा है कि 'किसी राष्ट्रके सङ्गठनमें सबसे बलवान कारण प्रश्ति या निसर्वका हो होता है यथा देशका स्वरूप, पर्वती श्रीर नदियोका अवस्थान भूमि और समुद्रका विस्तार-परिमाण, जलबायुकी शान्त अथवा अशान्त प्रशृति श्रीर फलमुलादि की प्रश्नरता या ग्रमाय आदि वालोंका प्रमाय जातिके धनाने में सबसे ऋधिक होता है। य प्रभाव उतने ही प्राचीन हैं कि जितनी प्राचीन खय मानवजाति है, सहस्रों वर्षोका सिंहावलोकन कर जाहरे कोई ऐसा समय न मिलगा जब ये प्रमाय न रहे हों । इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, और यदि काई परिवर्तन हुआ भी है तेर यह मनुष्यमें हुआ है, स्पॉकि उलपर द्वार भी तो कई वाताका प्रमाय यह गया है। आरम्म में ते। फेवल यही प्राकृतिक (जैसगिक) बात थीं जिनका प्रभाव नवसुष्ट प्राणियापर पडता था श्रीर इन्होंका आज यह परि णाम हुआ है जिसे हम असम्भव समभते थे। देशमें जो स्मारकचिह दिखायी देते हैं, शिलालेखार्ने धर्मशास श्रीर नीतिशासके जो बादेश पाये जाते हैं, लोकसम्दायमें जी सस्कारविधि प्रवित्त है युद्धके जो गान सुनायों दते हैं। ये सद् भएनी नैसर्गिक श्रवस्थाके परिलाम हैं। कुछ कालवक इन्हीं नैसर्गिक पातींसे ही एक एक जातिका अपने अपने दगसे सहटन हुआ श्रीर तव जाकर ये जातियाँ इस योग्य हुई वि माष्ट्रतिक वातीको अपनी इच्छाश्रोके असुकूल कर लेने लगी थार उनमें यधासाध्य परिवर्तन भी करन संधी।"

जापानका मानचित्र दसनेसे यह स्पष्ट हा प्रवट है। जाता है कि क्योंवर जापान ससारस ग्रलग और स्याधीन रहा । एशियाके महाद्वीपसे समुद्र उसे अलग करता है श्रीर इस: समुद्रने चारों श्रीरसे उसकी रक्ता की है, श्रीर जय आजकलकी तरहके यहे वहे जहाज नहीं थे तय जापान-में याहरसे, किसीका आना और जापानसे बाहर किसीका जाना यड़ा ही कठिन था, श्रीर इसी कारणसे जापानी जाति अपने देशकी सीमाओंके अन्दर अखरड और अमङ्ग यनी रही। इस प्रकार जापानियोंमें जातिभेदसम्यन्धी कार्द परस्परभिन्नता या वैर नहीं था कि जिससे उनके समाज-फा छङ्ग भद्ग होता, उनपर कोई बाहरी दवाव भी नहीं था श्रीर न अपने देशकी रक्षाका कोई यडा मारी वाम ही उनके सिरपर था (जो ब्राजकल सभी राष्ट्रोंकी दवा रहा है), श्रीर जापानकी ऐसी अनुकूल अवस्था होनेके कारण ही जापानी प्रजाजनीने मिलकर जापानको एक व्यृहयद्ध राज्य पना दिया है, और जापानसरकार श्रार जापानी प्रजाजन दोनेांही छपने समस्त राष्ट्रकी सुलसमृद्धिका पूरा उद्योग कर सके हैं। कई शतान्त्रियोंका सिंहावलेकिन कर जानेपर भी कहीं परस्पर युद्ध अथवा विवाद होनेका कोई प्रमाख नहीं मिलता । आपसकी लड़ाइयाँ न हानेहीके कारण जापानकी पकता और अखएडता बनी रही। हाँ, यह सही है कि विक्रम संवत् १५०० के पूर्व जापानके दरवारियोंके बीच कई बड़ी ही भयद्गर लड़ाहयाँ हुई, और १२ वी शतान्ती-से १६ घी शतान्दीतक वहाँके बड़े बड़े लश्करी जागीरदारी।

लसकरी नागीरदार या तालुदेदार वे लोग थे निनके पास चड़ी चडी जागीरें और फीनें थीं। ये जापान-सम्राट् मिकादोको मानते जरूर थे, पर कपने कपने क्यानोमें ये एक बकारसे स्वतन्त्र राजा ही बन बैठे थे। इन्होंको

z

या ताल्लुकेदारोंने आपसमें सड़कर मयद्वर रक्तपात किया श्रीर रकती वदियाँ बहा वीं, पर तीमी यह कुछ ही लेगीं-की भागसकी सहाइयाँ थीं। इनमें सारा राष्ट्र सम्मिखित नहीं था, राष्ट्रमें फूट नहीं थी और राष्ट्रकी असर्ट अभिन्नता-

प्रवणका वर्णन भारत है। विकासकी चीदहवीं शहान्दीके भा-

में केर्र अतिकम नहीं हुआ था। जायानके सम्पूर्ण इतिहासमें केयल एक बार बाहरी आ

रम्ममं चीत्र श्रीर केरियाका पादाकान्त कर चुकनेपर 'कुपला काँ है ने जापानको भी अपने राज्यमें मिला लेनेकी महस्या-कांक्षासे एक वड़ी भारी नौसेमा जापानी समुद्रमें भेज री। इतना वडा जहा जहाजांका वेडा जापान समुद्रमें 'पडमिरल रोदसवेग्स्की को छोड़ और किसीका कमी भी न आया या। परन्तु अंगरेओकी खाड़ीमें इस्पदानी 'अर्मदा' नामके रणपोर्ताको जा दुर्गति दुई ' बुशहोपके । तटसमीपमें फँसकर,

दुर्गति 'कुवलाकों 'की इस नौसेनाकी भी हुई और ो कार्य स्राद्यापर पानी फिर गया।

यह कहनेकी शायद कोई आवश्यकता नहीं कि किसी राष्ट्रके जीवन और उत्थानकी कियामें देशकी भारतिक रिधतिका जितना दखक है।ता है उससे उस देशकी

'दासिको' वहा जाता था। संबद्ध १६२०० में इव टामिकोंने क्रयनी जागीरें समाद्वी भर्पेश कर दी जिसका वर्णन इस पुस्तकमें भागे चलकर भानेगा।

१. सवद १७३१ में 'बुबला साँ' ने जापानपर घडाई करनेके विये पक तासारी फीन भेनी थी। पर इसे प्राया सेकर सामना पड़ा। सब ७ वर्ष बाद फिर 'नुस्ता सां' ने एक स्थवलेना (क्रीर जीसेना भी जापानपर भेजी। इसीनी दुर्गतिका जिल जपर विया गया है। सबसे किर विसी विदेशीकी दिम्पत नहीं पत्री कि जापानपर ऋक्रमण करे।

जापान भौर उसके राजनीतिक संस्कार

जलघायुका प्रभाव कुछ कम नहीं होता । 'इस्किमा,' 'नेप्रिलो,' 'नीप्रो'भीर 'पापुश्रन' मादि जातिके लोग जिन देशीमें रहते हैं यहाँ कभी कोई बड़े राष्ट्र नहीं स्थापित हुए, इसका कारण यही है कि उत्तरका संयद्भर शीत सनुष्यकी शक्तिका वेकास कर देता है और दक्षिणकी हदसे ज्यादा गरमी उद्योग करनेमें दिल ही नहीं लगने देती।

जापानके टापुओंका स्थूल स्वक्रप सर्पाकार है। इनकी अधिकसे अधिक लम्याई (४५°.३५ से ३१° अकांश और १३०°. ३१ से १४६°. १७ भुजांशके बीचमें ) =४० कीस है मौर चौड़ाई १०० केलिसे कम ही है। स्थान स्थानमें निम भिन्न प्रकारकी जलवायु है, घरन्तु यह भिन्नता उतनी नहीं है जितनी कि अद्यांशोंके अन्तरसे होनी चाहिये थी। सागरतट-के देशों में यह एक विशेषता पायी जाती है। संसारमें कहीं भी जापानकी जलवायुक्ते अधिक प्रसन्ध करनेवाली जलवायु नहीं है। वहाँ का यह नील आकाश, वह सुप्रम सूर्यप्रकाश, वह उत्साहवर्धक समीर और वह नयनमने।हर सृष्टिसीन्दर्य रसिकमात्रको मोद्द लेनेयाला है। पर जलवायु इसनी समग्री-ताप्ण नहीं है, यहां ग्रीत व श्रीधाका प्रताप श्रीलस्तानकी सरदी गरमीसे बहुत अधिक उद्र रहता है, पर इतना नहीं कि मनुष्य-का उत्साह श्रीर यस हुट जाय। प्रकृतिसे जापानियोंकी भी वही उपदेश मिलता है जो इंग्लिस्तानकी प्रकृतिसे अंगरेजोंका मिलता है-"यदि तुम अपने उद्योगमें डीले पड जाश्रीमें ती तुम्हारा निःसन्देह नाश है। पर यदि करोंकी परवाह न कर उद्योग किये:जाद्योगे, तेा सहस्र गुना लाम उठात्रोगे।" जापा-नको जिन्होंने देखा है या जापानके विषयमें जिन्होंने ध्यानसे पढ़ा है उन सबकी इस विषयमें एक राय है कि जापानी यहे

चपल, परिधमी और कप्टसिह्प्णु होते हैं। बातमरहाकी रच्याही उन्हें इन मुखेंका अध्यास करने और इनक्षा विकास करनेपर विवय करती हैं।

लक्करो जागीरदारों अथवा ताल्लुकेदारोंके शासन-कालमें भी वे 'सामुराई' होग जो किसी सदुधोगमें लगे रहना पसन्त् नहीं करते से द्यार जा व्यवसाय, कृषि झथवा और किसो उद्योगधन्येमें लगकर कप उठाना नहीं जानते थे बेभी पटेके हाय चलाकर, कुरती खेलकर और 'युप्रस्' का अभ्यास कर अपने मस्तिष्क और शरीरकी सुदृढ़ बनाते थे। जापानियोंमें चपलता, इद्यतिहता, धीरता, दूरद्शिता श्रीर संयम आदि जो गुण हैं और जिन गुणोंकी बदीलत जापानने 'मञ्जूरिया' में यह पराक्रम कर दिखाया कि संसार देखकर चकित है। गया, जिन गुणेंकी बदौलत जापानियों ने कदिनसे विदेन राजनीतिक प्रश्लोंकी हल करके व्यर्थके विकारमुक्त ग्रान्दोलभेको किनारे कर देशको सुरक्षित रक्ला, और जिन गुणेंकी बदौलत जापानने सर्मवासी मिकादेक समयम इतनी आधार्यकारी उन्नति की है, उन गुणें की दीता जापानियोंका प्रकृतिसे ही मिली मालूम हाती है। 'बुशिदी' 'कनपृथ्वियस' श्रीर 'बौद्धमतके प्रतिपादक

जापानमं ने से लाजनृतियं परम्पतासे जीवन व्यतीत करते हुँ?
 यते शांते पे प्रणीत नापानरे ने। चित्रय कहता सकते हैं उन्हें 'सामुत्तार' कहते थे। सामुत्तार जन्म करत्य हो आती है।

१. सामुराहिक चात्र पर्मता 'बुशिरी' वहते हैं। इस पर्मती आगार करि सार प्रतंत्र 'बुतीन या पत्रियतंत्र राजपत, विरशासपात पुरुषार्थ, सायु मस्त, न्यायपत्रायस, पार्मिक, बातला पत्री, विवयशील, विरासरी, स्पायक और विवासी होना 'खाहिये। जापनिर्धार्म रिंग

कमी कमी यह कह देते हैं' कि हमारे घर्म और नीतिग्रन्थोंकी शिजासे ही जापानिथोंमें ये गुण अवतरित हुए हैं। परन्तु ये लोग इस यातको विलकुल ही भूल जाते हैं कि मनुष्पकी मरुतिपर देशकी प्राकृतिक अवस्थाका क्या प्रभाव पड़ता है। स्व तो यह है कि अत्येक जातिमें के कुछ विशेष यातें हाती हैं उनका उद्गम निसर्गकी रचनासे ही हेता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जातीय यिशेपताको पुष्ट करनेमें धर्म और सीतिकी शिक्षा बहुत कुछ सहायता देती है और उन प्रवृत्तियोंको भी दुर्धल कर देती है जो कि समाज-

पर्मेका एक समय इतना प्रचार हा यथा था कि बुड़ी या चित्रय ही सबसे भेड़ गिना जाता था जैसा कि एक कापानी कहावतसे प्रकट होता है। कहावत यह है कि, 'दाना वा राजुरा, हिता वा बुरी — क्योंत जैसे पुण्योमें गुलान, तैसा ही मनुष्योमें युक्ती।''

३. विक्रम संवत् के ४६४ वय पूत्र चीनमें 'कङ्गपूत्र' नामका एक वड़ा तत्वदर्शी पिट्टत हुआ। इसी कङ्गपूत्र नामका अष्टरूप कनपृश्चिमस है। कनपृश्चिमस ते राजा प्रशाद करवाया तथा देशींकी शानितपूर्व वजतिकी कामनास अनेक देशींमें परिच्याया कर अपने वपदेश सुनाये। उसने कहें रूपम मी तिले निनका इस समय चीनमें वहा आदर है। लोगींने वसके वपदेशीरी अमेपिएशेशक पहच्च कर लिया और वसको सर्युके बाद भीरे भीरे देस प्रमुख मानित का इस समय चीनमें वहा आदर है। लोगींने वसके वपदेशीरी अमेपिएशेशक पहच्च कर लिया और वसको सर्युके बाद भीरे भीरे देस प्रमुख नामानित का हो अङ्ग तिरोप है।

के तथ्य के अध्यक्त के स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के स्वास 'कुद्रारा' ने बीद मृतियां' का पान-सम्मादका मेंट की बीद इस प्रकार जापानमें बीद पर्माका प्रवेश हुआ। जार-ममें इस मतका चड़ा विरोध हुआ, पर ४० वर्ष बाद 'शोताकु- नेती के सास-नवालमें जापानमें बीद पर्माकी जड़ जम गयी। शायद यह करनेते आवस्यकता नहीं कि जापानने इस बीद पर्माकी स्वास्थ्य सांधेमें दालकर जन विराम स्वीस्थ्य की स्वास्थ्य के प्रवास नामी कि जापानने इस बीद पर्माकी स्वास सांधेमें दालकर जन वरती स्वीस्थ्य स्वीस्थ्य स्वास सांधेमें दालकर जन वरती स्वीस्थ्य स्विस्थ्य स्वीस्थ्य स्वीस्थ्य स्वास स्वीस्थ्य स्विस्थ्य स्वीस्थ्य स्वीस स्वीस्थ्य स्वीस्य स्वीस्थ्य स्वीस्य स्वीस्थ्य स्वीस्य स्वीस्थ्य स्वीस्थ्य स्वीस्थ्य स्वीस्थ्य स्वीस्थ्य स्विस्य स्विस

की हितविरोधिनी हैं। परन्तु यह जो जासीय विशेषता है वह देशकी नैसर्गिक स्वनासे ही माविर्मेत होती है यह बात माननी ही पड़ेगी। जापानियोंमें भौर मी जो विशिष्ट बातें हैं, थया सावस्यमेम, कावस्यवृत्ति, निष्कापट्य, तेजस्थिता, सञ्चलता, सरस्ता, अधिरता हत्यादि, इमका उद्गम निसर्गसे नहीं तो और कहांसे हुआ है ?

देशकी तैस गिंक रचनाके सम्बन्धमें एक बातका विचार करमा रह गथा है और यदी सबसे बड़े महत्त्वकी बात है। विचार इस बातका है कि जापानियोंकी आधिक अबस्यापर इस नैसर्गिक रचनाका क्या प्रमाय पड़ता है। प्रत्येक प्रायी-के क्तिये सबसे मुक्य विचार जिल्हा को हाता है। जैसी किस जातिकी आर्थिक अबस्था होता है वैसाही उसका जीवन, धर्मन और चरित्रवक्ष होता है।

जापान द्वीपदेश होनेके कारण बाकमधुसे बच सका है; जमकी जैससिंक अपि नहीं शर्मनाहिको उसका और

ै. उसकी नैसर्गिक भूमि, नदी, पर्यतादिकी रचना और प्रस्तुपोपण भी होता है। जापानमें नाना प्रकारके धान्य कीर मांसमझिलयाँ होती हैं जो केयल कहाँके नियासियोंको मरपेट मेराजन देकर बढ़ती हुई जानसंख्याकी उन इच्छाझें होती हैं जो 'सम्प्रता' के साथ बढ़ती जाती हैं। अभी माठ वर्ष ही बीते हैं जब पहले पहल जापानके पाक्षान्य देशोंसे सम्यन्य स्थापित करना पड़ा और धारत्य देशोंसे सम्यन्य स्थापित करना पड़ा और धारत्य संसमस्यक्ष पहले भी आपान इतना समुद्ध था कि उसके तीन करोड़ नियासी यथिए अम वक्ष पाते ये और दुरुवत्से रहते ये। जापानकी आधुनिक प्रयत्निका रहस्य थदि समभः मा हा तो पह बात समरण रखनी चाहिये और इसपर सुद्स

जापान और उसके राजनीतिक संस्कार १३

विचार करना चाहिये कि सहस्रों वर्षीसे खाने पीनेके लिये जापानको कभी किसीका मुँह नहीं ताकना पहा है। हाँ, श्चयतक जापानमें कोई ऐसे यन्त्राविष्कारोंका भवेश नहीं हुआ था जिनसे युरापके वाणिज्यजीवनके सदश यहाँ भी वह सामाजिक श्रशान्ति उत्पन्न होती । कलकारखानेंसि मुक्त हानेके कारण जापानियोंका रहनसहन विलक्कल सादा ही रहा श्रीर जापान प्रतिद्वन्द्वितासे, गलेयर हुरा चलानेवाली चढ़ा-ऊपरीसे स्वतन्त्र रहा। इसका परिखाम यह हुआ कि जापान-का व्यक्तिगत या राष्ट्रीय धन ता नहीं बढ़ा , पर जापानियोंके सभी पेशे और हैसियतके लाग सन्तुष्ट रहे और युरापके धिशास नगरोंके गन्दे गलीकुचेंके, दुःखी नरनारियेंके हृदय-विदारक दश्योंसे देश बचा रहा। संवत् १६२४ तक यहें यड़े 'चाल' या कटरे नहीं थे, कारखाने नहीं थे, भूलके सताये कहाल नहीं थे शार ऐसे वच्चे भी नहीं थे जिनको भरपेट खाना न मिलता हा । किसी राष्ट्रकी प्रगति. अखएडता और पकतार्क ये ही ते। सबसे भयहरे शत्रु हैं। 'सन्त जेम्स' की राजसभासे जा पहले राजदूत र संवत १८२० में यहां आये थे, वे लिख गये हैं, "यहांका बाहरी स्वक्रप ते यों है कि देशकी सारी सत्ता लश्करी जागीरदारोंके हाथमें है'''लश्करी जागोरदार ही सब कुछ हैं और मज़दूर आदि निम्नधेणिके लाग कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या देख पड़ता है कि सर्वत्र शान्ति है, समृद्धि है, चेहरोंपर सन्ताप है, श्राट इतनी उत्तमताके साथ खेतीयारी है। रही है और सर्वत्र हमा-रती सकड़ीका सामान इतना इकट्टा है कि इंग्लिस्तानमें भी १४

वह नसीव नहीं । यहांके कानून बहुत कड़े हैं श्रीर उनका समल भी कहा होता है पर विलक्ष सीधे श्रीर सादे तरीके से। कोई घखेड़ा नहीं श्रीर किसी घकील मुख्तरकी भी ज़रू रत नहीं । "श्रीर यह भी देखिये कि यहाँका सार्वजनिक सायका अनुमान तोन करोड़ किया गया है श्रीर इस सम्पाक्ति इस स्वामा होने इस स्वामा है श्रीर इस सम्पाक्ति इस स्वामा होने इस स्वामा होने हम स्वामा है श्रीर इस सम्पाक्ति इस स्वामा होने इस स्वामा होने हम स्वामा होने हम स्वामा होने हम स्वामा होने स्वामा है से स्वामा होने हम स्वामा होने हम स्वामा होने हम स्वामा होने स्वामा श्रीर सम्पाक्ति यहाँ के स्वामा होने वहाँ हिया है जिनका कुछ भी सम्बन्ध संसारके श्रीर

किसी देशसे नहीं है।" जागीरवारोंके शानसकासमें भी यहाँकी सब सत्ता

इतिस्थानके समान कुछ थोडेसे जागीरदारी या सरदारेषे इाधमें नहीं चली गयी थी. बहुत माचीन कालसे यहाँ धोडें थोडी भूमि ही रखनेकी प्रथा प्रचलित थी और जापानां

कर्मी भी पारचात्य जगत्के समान जागीरोंके साथ शुलाम रहा करते थे। इर्ं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि देशके शासक शोगृत से जो ज़मीन दामियोग याने सरदारी

शासक शास्त्र स्वा ज्ञान दामका यान सद्याप । मिलतो थी उनपर उनका पूरा राज्य होता था, पर तरज्ञः दामिश्रेश केयल ज़िले या प्रदेशमस्का मुख्य कर्मचारी होता था

श्रीर वह कमी किसानोंके परम्परागत अधिकारोंमें हस्तहोप नहीं करता था। जापानमें भी जातिभेदकी एक प्रधा प्रचलित थी। जहाँ

जापानमें भी जातिभेदकी एक प्रधा प्रचित्तत थी। जहाँ जहाँ जागीरदार या ताल्लुकेदार-शासनपद्धित होती है घदाँ घहाँ प्रायः ऐसी प्रधा भी दिशायी देती है। उस समय दामिकों क्षीर सामुराहयों क्षर्यात् सरदारों श्रीर मृमिरककों

१. दामिमोंकी जागीरोंकी रचा, देखभाल आदि शव प्रयन्थ सामुदा

के बीच श्रीर उसी प्रकार मृमिरत्नकों श्रीर रूपकोंके बीच भेदकी जा एक दीवार खडी थी वह वैसी ही दुर्मेंघ श्रीर दुर्गम थी जैसी कि इस समय 'श्रमरीका' के दक्षिणी राज्योंके 'श्वेत' श्रार 'रुप्ल' वर्णोंके बीचमें है। परन्तु यहाँ यह भी ध्यानमें रखना चादिये कि दक्तिणी राज्योंका यह भेदभाव वर्णविद्वेप, कुसंस्कार श्रीर घृणासे उत्पन्न हुआ है, पर जापानियोंके इस भेदभायका मूल सामाजिक कर्सच्यांका विभाग है। इस-लिये इस मेदमायमें द्वेपका कुछ भी लेख नहीं था. यद्यपि जन्मतः किसी जाति विशेषमें गणना हानेके कारण स्रथवा हैसियत या पेशेके कारण समाज कई विमानॉमें बॅट नया . था। साथ ही यह भी स्मरल रहे कि निम्नतम जातिके लोग भी जीवननिर्वाहकी साधारण आवश्यकताश्चांसे कभी वश्चित न रहे श्रीर न निर्दय 'जीवन सङ्ग्राम' के कारण उन्हें किसी स्रभा-धका कर ही था, अपने माग्यसे सम्यक् सन्तुष्ट न हानेपर भी में इतने इताग्र कभी न हुए कि समाजेका विध्यंस करनेपर उतास है। जाते । इस शासनपद्धतिके रहते हुए जापानमें निर्धन मनुष्य ता बहुत रहे पर भयद्वर दिस्ता कभी नहीं थी। जापान राष्ट्रकी शक्तियोंका जोड़ लगाते हुए इस बात-की भी न भूलना चाहिये। सुप्रजाजननशास्त्र यदि कोई शास्त्र है कीर उसके परिडतेंका यह कहना ठीक है कि यूरोपमरीकावासी ब्रादि ' ब्राय्यं ' जातियांसे जापानी होन हैं. ता यह भी देख सीजिये कि जापान कितना सुखो है जा उस-की जनसंख्यामें युराप और अमरीकाके बड़े यहे गृहरांके

कोग दी किया करते थे। इसलिये इन्हें कहीं मूमिरचक, कहीं वपनायक धीर कहीं कारिन्दे कहा गया दे।

गन्दे पात्रारोमें वले हुए वर्षहीन जातियोंके वेसे लोग स्थान नहीं वा सके हैं।

राष्ट्र या जातिको जो आत्महत्या होती है, जो प्राण्धात श्रीर समाजियच्छेद होता है और जिस कारण्से श्रव पाधात्य 'सस्य' राष्ट्रीके जनसमाजकी जड मीतर ही मीतर खोदी जा रही है उसका कारण धार्थिक विचमावस्मा श्रथमा सम्पत्तिका श्रव्यावपूर्ण विमाग है, और कुछ नहीं।

यह एक समस्रनेको यात है कि जापानियों परस्पर पर्युतायने दृष्टिहा और उसके अन्वर्गत हु: खोसे जापानको कैसे रहा नी है। खाप्यारिमक अर्थमें तो सभी देशों के लेग परस्परमें पर्युतायने दृष्टिहा और उसके अन्वर्गत हु: खोसे जापानकी कैसे रहा नी है। खाप्यारिमक अर्थमें तो सभी देशों के लेग परस्परमें पर्युत्यका नाता मानते हैं पर जापानी लोग जातिमें के रहते हुए भी एक दृष्टिंग देशि याते जनमतः भार्र वहन समस्रते और मानते थे। यहाँ हम एक हो ऐसे उदाहरण देते हैं जिनसे जापानके सामाजिक श्रीयक्षण प्रसात हित हैं जिनसे जापानके सामाजिक श्रीयक्षण प्रसात होती हैं तो उसको किस मानदारी विभार हो जाता है तो उसको किस मानदाता विभार हो जाता है तो उसको सहायता करते हैं और प्रायय्वयकता होती है तो उसका खेत भी जात मो देते हैं। पर यदि ऐसा करनेमें सन्हें विशेष करने और मानद्रमारे होता है तो में क्षिमेगाधीरार या 'नाजुरी' दी प्रस्था है तो में क्षिमोगाधीरार या 'नाजुरी' दी प्रस्थ

 गासनसम्बन्धं सुमीनेने लिये वापानमें पाच पाच परिवारिका एक एक गुट कुळा करता था । इस परिवारक्षचन्तं सापाना भाषामें रिमों करते हैं।

२, नुमीके कथ्यवना नाम 'नुमीमाशीरा' होता था स्रीर बामके कथ्यवने 'नानुशी' कहते थे। जावानी आवार्ते सामके 'मृत्र' कहते हैं। लेते हैं । ये महाशय समस्त प्राप्तवासियों को इसकी स्वयर देते हैं और स्वय प्राप्तवासी मिलकर पीड़ितकी सहाय-ता करते हैं। जब कोई किसान अपना मकान यनाता है या उसकी मरम्मत करता है तो प्राप्तके सहवासी मिलकर उसकी मरम्मत करता है तो प्राप्तके सहवासी मिलकर उसकी सहायता करते काते हैं और विना कुछ लिये उसका काम महनताना दिया जाता है और थाको सबको खुराक । यदि किसान यहुनहीं ग्रांव हुआ तो यद्दं आदि कारीगरों को जमानिधिस ही राज़ी दी जाती है आम, महामारी आदिक समय मो इसी निधिस कार्य खलता है। जय किसी दुर्माण्यश गरीयों के मकान गिर जाते हैं और जन्हें रहने के लिये कोई स्थान नहीं रहता तो वे मन्दिरों जाकर एकाथ महीना रह जाते हैं। जय कोई समय मो मदीना रह जाते हैं। जय कोई समुखा प्राप्त हो जलकर नष्ट हो जाता है तो एड़ोसके गाम मदद करने को जाते हैं और जमीन्दार तथा यहे यहे लेगा मुदन करने को जाते हैं और जमीन्दार तथा यहे यहे लेगा मुदन करने को जाते हैं और जमीन्दार तथा यहे यहे लेगा मुदन करने की जाते हैं और जमीन्दार तथा यहे यहे लेगा मुदन करने हो तहे हैं ते हैं।

"यदि कोर स्रतिथि या प्रचासी सार्शमें बीमार हा जाता था तो प्रायः प्रामाध्यत्त उसे अपने गृह्यर भेज देते थे और सेवा-ग्रुश्रुपा करावा करते थे। यदि कोई प्रवासी जुतावस्थामें पावा जाता था ते। उचित प्रकारसे उसका संस्कार किया जाता था या उसके प्रामाज द्यायत्ता हिस्सी स्वना दी जाती थी तिसमें मृत मुख्यके इच्छ-मिझॅको इस धातका श्रयसर मिसे कि वे उसके ग्रारीरको से जायें। यदि जुतन्यक्तिके पात'निस्व-राखें।' याने जन्मपत्र न हुआ और उसके सम्यन्थियोंका

१. जापानमें यह रिवाल अब भी है।

पता न लगा ते। ब्रामनिधिके व्ययसे ही उसकी व्यत्येष्टि क्रिया की जाती थी।"

द्रव द्सरा उदाहरण व्यापारी वर्णका लीजिये। व्यापारी जापानी समाजकी निम्नवम श्रेणीमें मिने जाते थे। इनके परिवाराजी रहाके लिये, देखिय, वेसा अच्छा प्रवन्ध था। 'तेतिकांग (जापानती राजधानी) और 'श्रासाकाः 'ह न दा नगरोके बीच व्यापार वर्णवालोंमें परस्परणे सहायतावे तिवे पेसा नियम या कि "जर किसी व्यापारोता के हैं जहाज हुव जाय या चहानसे टकराकर चूर हैं। जाय ते ऐसी अपस्थामें यदि अवेला वही व्यापारी हानि सहते तें। इसके पास यक कौडी भी न रहे और उसका परिवार अर्ष कच्छो सा पर व्यापारी हानि सहते तें। इसके पास यक कौडी भी न रहे और उसका परिवार अर्थ कच्छो से ते हैं की सब व्यापारी विभावत होनर हानिया भाग पर है तो सब व्यापारी वर्णक व्यापारीणे हुए थे। हानि वर्णा पर किसी भी पेसी हानि न होगी कि किर उस विश्व उत्याप करना पर वापार किसी भी से ही हानि न होगी कि किर उस विश्व उत्याप करना है ताथा । "

इस प्रकार जन इस जागनकी आधिक व्यवस्था और इसके सामाजिक आचारविचार देखते हैं तो प्राचीन जा-पान एक यहे भारी परियारके कपमें दिखायी ऐता है। या 'स्पेनसर' की परिमापाम यों कहिये कि वहाँ राष्ट्रवानूनकी अपेता परिचारका कानूनहीं चलता था। अप्यापन कानून था। तिखते हैं, 'पुराने जागनमें समाज आप हो अपना कानून था। ससके शासनसम्बच्ची निषम जनतासे ही आविमृत हो कर राजातक उपरको जाते थे व कि उपरसे प्रकट होकर नीचेका आते थे। कई शताब्दियोंके अञ्चमव और प्रमायसे जो रियाज प्रचलित है। गया था वहीं कानूनकी पेथियोंका काम फरता था (अपराधविषयक कानूनको छोड़कर) और अदीलतें, न्यायाधीशों और वकील मुस्वारोंका काम पञ्चायत-प्रमासे ही निकलता था। आमसंस्थाओंकी योजना बहुत ही उचित और अच्छी थो और कुछ बन्धनके साथ इन्हें सानिक कार्य्यक्षञ्चालन और शासनमें पूरी स्वाधीनता थी और इन संस्थाओंमें सब प्रकारके लोगोंको प्रतिनिधित्य प्राप्त होता था। इनका शासन जितना सामाजिक या पारिधारिक दक्ष-का था, उतना राजनीतिक नहीं, और इनके जो मुलिया होते थे परामर्थदाता (सलाहकार) होते थे, न कि हाकिम, और न्याय करनेवाले पञ्च होते थे न कि न्यायाधीश।"

प्राचीन जापानमें समाजकी यह श्रवस्था होनेक कारण्य नागरिकों के कर्तव्यो श्रीर श्रायकारों के सम्बन्धमें के हैं व्यवस्था नहीं वनी थी श्रीर न कानूनकी कोई कड़ाई ही थी। जापानी समाजमें जो उपर्युक्त व्यवस्थाकी कभी पायी जाती है इसका कारण्य कुछ लेगा सम्यताकी कभी यताते हैं, पर वास्ति कारण्य कुछ लेगा सम्यताकी कभी यताते हैं, पर वास्ति कारण्य कुछ लेगा सम्यताभी कमी वातों के प्राथान्य सामाजमें जो क्षिपक्षा वास्ति वासाय नहीं था जो कि पाधात्य सम्यताम मरा हुआ है। वहुतसे दीवानी अगड़े तो ग्रापताम हो समाजकर तै कर लिये जाते थे जैसे कि एक परिवारक लेगा श्रायसमें समाज कर लिये जाते थे जैसे कि एक परिवारक लेगा श्रायसमें समाज ताता था तो लोगोंका उतना हो दुःख भीर पूर्व होती थे। जितनों कि नयीन समाजमें पतिपत्नों के प्रायाक मुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापानमें रामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापानमें रामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापानमें रामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान सम्बन्ध सामान समुक्तमें होती है। यही कारण्य है कि जापान समुक्तमें होता है। स्वस्त सम्बन्ध सामान समुक्तमें होती है। स्वस्त सम्बन्ध सामान समुक्तमें होती है। स्वस्त सम्बन्ध सम्बन्धि होता समाज सम्बन्ध सामान समुक्त सम्बन्ध समाज सम्बन्ध स्वस्त सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समान सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समाच सम्बन्ध समाच सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समाच सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समाच सम्बन्ध समाच सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समाच सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध

२० जापानको राजनीतिक प्रगांत इम मीर धीरे घोरे, पर कमके साथ उसकी उप्रतिही

ऐसी थीमी उन्नतिका अध्यास या और जिन्हें क्यो निर्हेष क्षोयनसम्माका सम्मना नहीं करना पढ़ा था वे ऐसी ऋद्भुत अन्नति क्योंकर कर सक्षे कि जिसे देखकर सस्तारका चिकत होना पढ़ा। जापानके स्त सहुत मामन और पराक्रमका क्या रहस्य है?—यह मामन और पराक्रम कि ससारके इतिहाम में जिसकी कोई उपमानहीं है, पश्चिमके बढ़े बढ़े समस्त्रारोंने

हुआ भार धार भार, पर क्रमक साथ उसका उनाहा हाती गयी। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन लोगोंको

सप्तमें भी जिसे न देखा और जो भविष्यमें संसारकी विचार-गतिको एक नया ही मार्ग दिखलानेवाला है। क्या यह आति ही ऐसी परावसी है ? बुध मानप्रवृतिशासक ते। सब भी कहते हैं कि जापानी जाति निमधेणीकी जाति है। तब इस मभिनय जापानके इस इतिहासका क्या रहस्य है ? क्या यह दुशिरेका परिलाम है या पूर्वजपूजा, शिन्तोमत, मिकादेकी मान्यता, बनपृशियस मत, बीदधर्म इत्यादिमेंसे काई उसका कारण द्वमा है ? इस उलमानको मुलमानेके लिये यहे यहे प्रयत हुए हैं। इ.छ लोग इसका कारण ज्ञानधर्म (बुशिदेा) धतलाते हैं और बुद्ध लाग पूर्वजपूजन या वनपृश्चियस मतका इसका श्रेय दते हैं, इस प्रकार अनेकांके अनेक सत हैं, पर प्राय समी जोर देकर यही कहते हैं कि जापानियाकी धार्मिक शिकाना ही यह फल है। निसन्देह आचार और धर्म-की शिक्षाने जाधानके अध्युत्यमें वडी भारी सहायता को है। पर काजधर्मपर कुछ जापानियोंका ही स्वस्य नहीं

है, युरोपीय मध्ययुगमें भी जैसाकि मध्यायक फीमन'

यतलाते हैं कि यह साजवृत्ति प्रवल थी, श्रीर न मिकादेश्की मान्यताही कोई पेसी विशेषता है जो जापानियोंमें हो छोर श्रीरेमें न हो । राजमिकिकी मावना सर्वश्र हो वर्तमान थी, पूर्वज्युका तो मजुणजाति जहाँ कहाँ है यहाँ यहाँ वर्तमान थी, पूर्वज्युका तो मजुणजाति जहाँ कहाँ है यहाँ यहाँ वर्तमान है और स्पेन्सर महावयने ता इसी पूर्वज्ञ पुताको सारे धर्मसम्प्रदायोंका मूल अनुमान किया है। शिक्ता पा अज्ञास्त्राह्मोंको उपासना भी जैसा कि श्रथ्यापक है वी. टेलर कहते हैं, जापानहीं को है विशेषता नहीं है, कनकृशियस मत जैसे जापानमें था, वैसे चोन और कोरियामें भी था, और पीक्रधमें केयल जापानमें ही नहीं, वरन समस्त दक्षिण पश्चिया सप्त में महाति है। अत्यय ज्ञय यह मान लेते हैं कि ये सब मत या रानमें कोई, आभाव जापानकों चमरुतिकान दिन पर विशेष स्व मत या रानमें कोई, अभिनय जापानकों चमरुतिकान जिन देशीपर रन मताही हो। स्व रानम हो हो जापानपर हो कोई स्व परिणाम नहीं हुआ और असे ले जापानपर हो क्यों इसा?

जब वेजामिन कोड महाशयन यह समक्षा कि पाधारय सभ्यताके साथ जो प्रजासत्तावाद संयुक्त हुआ उसका यास्त्रयिक कारण इंसाकी शिक्षा है तो उन्होंने भी यही गलती की और यन्त्र कीर यन्त्रको चलानेवालो शक्ति दोनांको एक ही सर्कक लिया। ईसाई धर्मने निम्हन्देह प्रजातन्त्रकी बहुत क्ष्य उपाय डोगा है पर यह प्रजातन्त्रको जनक नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार जापानियांको इस असाधारण उन्नतिका मृत और प्रधान कारण जापानियांको आचारशिवा आर मतीपन्यको यतलाना जनका मिथ्या महत्त्व यहाना है।

मेरे विचारमें इसका मूल कारण श्रपने राष्ट्रकी स्वाधीनता भार श्रवण्डता बनाये रखनेकी जापानियोंकी हार्दिक चिन्ता है जिसकी उद्दोषनासे ही जापानियोंने ये सब महान् उद्योग किये हैं। इन उद्योगोंकी महत्ता श्रीर प्रमादताका कारण यह है कि जापानी जाति श्रीमन्न यो क्योकि जापानियोंका यश श्रीमन्न या, श्राचारियचार श्रीमन्न थे, पूर्वपरम्परा श्रीर सहकार श्रीमन्न थे। यह सब केनल एक दातके कारण समस्य हुआ, यह यह दि जापान श्रम्य भूपदेशोंसे श्रलग था,

भार मुद्दतसे यह स्वतन्त्र श्रार स्वाधीन था। अब केर्र कार्य करना दाता है तय सबसे पहले उसे धरनेका इट निश्चय होना चाहिये। यह निश्चय चाहे रिसी मनाविकारने कारण हुआ हो या विवेक्स हुआ है। और तिश्चय कर खुरनेपर अपनी सारी शक्तियोको उस उद्योगमें समा देना है। एक जापानी कहायत है, " निश्चयका वल ही पलर अधीशसे अधिक लाम है "। नेपोलियनकी युद्ध नीति पद्दी थी कि जिस स्थानपर उसका आनमण हैाता था उसमें यह अपनी पूर्ण शक्ति लगा देता था। जापानशी इस ग्रसाधारण उन्नतिका कारण कि यह एक बहिर्मृत भूमदेश: की दशासे बाज ससारकी महाशक्तियोंके बरावर हो गया है. केयल यही हा सकता है कि उसने अपनी सारी शकि पकमात्र निर्दिष्ट लदयकी प्रातिमें सगादी खर्थात् उसने अपनी स्याधीनताकी रचाके लिये महाशक्तियोंको बराउरीका ही अपना लच्य बना लिया।

अधना लक्ष्य बना ।तथा। अधिर प्रहतिवाले पाद्यान्य देशवासियोमें 'अद्याय' यडाही पनल होता है। सनस अधिन महत्त्व वे हसीने। दते हैं। जिस सुमिमें वे रहते हैं उसके सम्बन्धमें उनके सुलसे ऐसेटी <u>सन्द</u> सुनायों देने हैं कि, "<u>हम</u> वहाँ आये। <u>हम</u>ने जेतकर स्स भूमिको तैयार किया श्रीर हमने यहाँ अपना घर बनाया।" स्थिर जापानियोंमें यह वात नहीं है। 'कोक-का' अर्थात 'देश श्रीर घर ' उनके लिये प्रधान देवता हैं। ' अहं ' से यदकर उनमें उनकी अधिक अद्धा है। वे कहते हैं,-"देश श्रीर घरने ही हमारे पूर्वपुरुपोके प्राण बचाये और वही हमारी और हमारे घंशजोंकी भी रत्ना करेगा ।"

इसप्रकार, देश और देशके राजामें कोई भेद न देखते इए जापानी अपने सम्राट्की भक्तिको अपना प्रधान धर्म मानते हैं और यही राजमिक उनकी चरित्रशिदाका पहला पाठ है। पाश्चात्य संसारकी चरित्रशिदाका केन्द्र मैम है—यह प्रेम जो व्यक्तिगत 'ऋहंभाव की सन्तुए करता है।

तुलनात्मक दृष्टिले यह कहा जा सकता है कि पाध्यात्य देशवाली राष्ट्रके नाते श्रीर व्यक्तिके नाते अहंभावी हाते हैं. श्रीर जापानी लोग राष्ट्रके नाते तो बड़े हो श्रहमावी है।ते हैं पर व्यक्तिशः उनमें श्रहंभाव हाता ही नहीं। ये श्रपने-फी देशका एक ब्रह्माब समभूते हैं और उसीके काम ब्राना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। जापानियोंके चरित्रयलका मुल सार्घत्याग है और पाश्चात्य देशवासियोंका मूलमन्त्र सार्थ-साधन ।

जापानीमात्रके अन्तःकरणुमें खार्थत्यागकी वृत्ति वर्तमान है। जापानमें प्रत्येक चस्तु देश श्रीर घरकी सेवाके क्षिये तत्पर रहती है, इस वातको श्रीर भी स्पष्ट करनेके लिये इस रहस्याधमकी एक मुख्य वात अर्थात् विवाहसंस्कारकी भालाचना यहाँ करते हैं। विवाहमें भी गृहस्थांके विचारके

सामने व्यक्तिप्रेमको कहीं स्थान हो नहीं है है। इम्लिस्तान ग्रीर श्रमरीकाके युवक यह सुनकर चिकत होंगे कि जापान में लडकेलडकियाका जो विवाह होता है उसमें घरवन्या का निर्धाचन उनके श्रपने मनसे नहीं होता । विवाहका मुख्य उद्देश्य जापानमें यह नहीं है कि प्रेम वा कामके वश कीपुरपना संयोग हो , अत्युत यह है कि आगे परा चले श्रीर घर बना रहे। यीवनका घधकती हुई आग वुकानकी अपेक्षा पुत्रोत्पादन अथवा वशविस्तारको ही प्राय ग्रधिक महत्त्व दिया जाता था और अब भी दिया जाता है। 'ताईओ' का धर्मशास्त्र<sup>३</sup> वतलाता है कि वदि रुश वन्ध्या हो अधया इसके पुत्र न हाता उसका पति उसे त्याग सकता है। इसीसे पाटक अञ्चमान कर सकते हैं कि जापानमें गृहसा धम और घशविस्तारका, समाजश्रहताकी अवडताका कितना यहा महत्त्व है। इसप्रकार विवाह समाजका एक ऋण है न वि स्थी और पुरुषका जेमसम्बन्ध ग्रर्थात् जापा नियाका सबसे वडा गुख 'ज्ञानन्य प्रेमः नहीं प्रत्युत प्राचीन युनानके समान 'स्वदेशसभावत । है।

समरीका जैसे देशमें जहाँ कि मानाजातियां पक्षित हुई हैं जहाँ इतने स्थानिक सभेद हैं और जहाँ त्यक्तिगत

१ ग्रह या घरका महस्त्र भाषानमं बहुत बड़ा है। घरनेयन एक सनातन सस्या मानते हैं।

र ताईक्षोत्रा बाध हो जायानका यथम बिस्तित भगेराज पाप है। यह सन्द्रभ्यः में जिसा गया। इसने बपरा त कोर भी भएवा च भगेराज के बन पर आधार धन सक्का यही रहा और हुएके बचन अनतक आदरणीय मान वाते हैं।

' ग्रहंभाव ' की प्रधानता है वहाँ किसी बहुत बड़े सहत्त्वके प्रभुपर भी सबका एकमत, एकहृदय हा जाना बडाही कठिन काम है । श्रवलान्त सागरकी श्रमरीकाकी नौसेना प्रशान्त महासागरमं भेजनेकेलिये छ कराड़ रुपयांकी भाषश्यकता पहनेपर राष्ट्रपति कजुबेल्टको अधिक हे उनाट ै जहाजोंका बनानेक पद्ममें सम्मतिसङ्गह करनेके अर्थ कडी नीतिका अवलम्यन करना पड़ा था।यह उसी संयुक्तराज्यके लिये भायश्यक है। सकता है जहां यदि कोई राष्ट्रीय कार्य्य करना है। ता सबसे पहले लागोंका यह सममाना पडता है कि इसमें आपका भी स्वार्थ है, क्योंकि वहाँ ते। लेग पहले अपना विचार करते हैं, अपना स्वार्थ देख लेते हैं और स्वार्थकी रक्षा करते हुए तय देशकार्यमें सम्मति देते हैं। 'मातुभूमि' की भक्तिका विचार उनके अनुतःकरणुमें नहीं आता जिससे कि अपने आपको भूलकर देशकार्य्यमें आत्मसमर्पण कर सकें।

पर जापानी लाग, व्यक्तिगत भिन्नता हाते हुए भी, एक जातिके अह हैं और उनका एक ही अन्तः करण है। पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक ही स्थानमें उन्हीं पड़ोसियोंके साथ रहते भाषे हैं, एक ही भाषा बालते आते हैं, एक ही साहित्यका पढ़ते द्याते हैं, उन्हीं देवताओंकी पूजा करते आते हैं और रन्हीं धार्मिक संस्कारींका पालन करते आते हैं, इसकारण उनके विचार और भाव भी एक ही हैं। जिस देशमें उनका जन्म हुआ, जहाँ उनके वापदादेंकी समाधियाँ हैं, शहाँ उनके इतिहासके स्मृतिचिह है, यह देश उनके हर्यमें मक्तिके गहरे भाव अध्ययही उत्पन्न करेगा। यह

१. यहे घड़े यहपोत इंडनाट ( निभंय )के नामसे प्रसिद्ध हैं।

भितभाव समस्त्रदेशवासियोकी नस नसमें मरा है श्रीर उन्हें स्नेष्ट्रश्द्वलामें वांधकर एक कर देता है। इसी भावकी कभी कभी 'आपानियोकी देशभक्ति' कहते हैं। इसकी मेरणायकि उतनीही अधिक होती है जितनी कि अखएडताकी मात्रा इसमें अधिक हो।

जापानी राष्ट्रके विचारींकी पक्ताको मलीगाँति समग्र सेना जापानी अन्त करणहीका काम है। चीनका वडा भारी राजनीतिक 'की इस चड्ड' और इसके वहे यहे नीति निपूर पूरुप भी जापानियाके अन्त करराकी न समझ सके श्रीर द्यपने देशोंके। लडाकर व्यर्थही अपकी चिंके भागी हुए। जीन जापानयुद्धसे पहले जापानसरकार श्रीर प्रतिनिधिसभाके योज जो मतयैपम्य हुआ था उसीसे जी हुङ चड़ जापानका या-स्तविक खरूप समसनेमें गलती कर गये। उसी प्रकार जापानी समाचारपत्रों श्रोर सर्वसाधारण जापानियोक्षी शान्तवृत्तिसे रुसी रातपुरुप भी जापानकी वास्तविक दशा समग नेमें धारता खा गये । जापानियोके राष्ट्रीय ग्रस्तित्वपर यदि द्यापित बाती है ते। उसे सममनेमें आपानियोकी हुए भी देर नहीं लगती पयाकि देशही ते। उनकी 'आल्मा' है। किसी विरेशीय राष्ट्रके विरुद्ध उन्हें बारबार सायधानी भी सचना नहीं देनी पडती और न द्वेषमय ग्रान्दोलनही परना पहता है। बेचल प्रजातन्त्र राज्यपद्धति, दीवानी ग्रीर फीज-दारी कानूनका सुधार, अनिवार्य्य सेनावृत्ति, आधुनिक शास्त्रीय शिक्ता इत्यादिने ही जापानका पशियाकी सबसे उन्न-तिशील शक्ति बना दिया है, यह सममना बड़ी भारी भूल है।

### द्वितीय परिच्छेद

### जापान धौर उसके राजनीतिक संस्कार

( उत्तराई )

संसार जापानको एक शिकशाली राष्ट्र मानने लग गया इसका कारण यह है कि जापानियोंने अपने स्थतन्त्र अस्तित्व के अध्याद स्थाने मिरणाले मेरित है किर अपनी सारी शिक्योंको एक जिल्लाफ केन्द्रीभूत किया और ध्यक्तिता स्थापीको राष्ट्रकी सेवाम समर्पित कर दिया। व्यक्तिका सम्पूर्ण आत्मविस्तरण राज्यको स्थरशासननीतिका धोतक है ता है। स्थरशासननीति अध्या यूरोपनिवासी जिसे पूर्वियांकी प्रजादमनमूलक नीति कहते हैं उसे पुस्तकी विधाहीके अनन्यमक अध्या न समर्पो और कहते विधाहीके अनन्यमक अध्या न समर्पो और कहते विधाहीको अन्यमा क अध्या स्थापा के स्थापा अध्यापा है जैसे तारिक लोग है अध्या अस्पता आपियांची मेरी सेत तारिक लोग होता के कार्य पुनः अपर तिकल आनंकी पातका उपहास किया करते हैं।

पर संसारमें शुष्क तार्किकेकी अपेता सहदय अञ्चा-शीस माणियोंकी संख्या ही अधिक है, और जो आधुनिक मजासना जनताकी याग्यतासे उसकी संख्यापरही अधिक जोर देती हैं उसने भी कुछ नरकका स्वर्ग नहीं पना दिया है। यहा नहीं किन्तु उसने साजकार्यपर रागहेंप मरे माणियोंके दासायां माणिका और मां अधिक प्रभाव दाला है।

व्यक्तिमात्रका प्राधान्य माननेवालीको चाहे यह कितनी-ही मुर्खतासी मालूम हे। पर जापानमें ताथा भी राजा ईध्यरतुल्य माना जाता है, और जापानको शासन नीतिमें इसका वैसाही महत्त्व है जैसा कि उन्न धर्मसम दायामें चमत्वारों और दन्तवयात्रांका है। अतरव जापान-की राजनीति ठोक ठीक सम्भानेके लिये धर्मे यह देखना होगा कि जापानके राष्ट्रकार्येपर 'मिकादो-तस्व' का ( राजमकिका ) द्या प्रभाव है। 'राजा रंभ्वरतुल्य है ' इसी मूल सिद्धान्नपर जापा नियोंकी राजनीतिक्रपी अदालिका उठायी गयी थी और उमीन पर अवतक बह स्वित है। जापानके इतिहासमें पहले पहल जो राष्ट्रीय उद्योग झारम्म हुआ वह धर्मयुक राजनातिक उद्योग था। सुर्यदेवताकी उपासना करना और जापान सम्राट्नी प्रधान पुराहित मानना शासनकार्यका एक मुख्य भाग थो । बस्तृतं उपासनाके लिये जो जापानी\_रान्द है मत्सुरिगाता , उसका भी ऋर्थ जापानी भाषाम 'शासन 'ही हैं। जापानके पुराने राजधर्म 'शिन्तो ' के विषयमें लिखते हुए दाक्टर बसन कहते हैं, " इस मतमें ब्रवृत्ति और निवृत्तिमें भन्य सम्प्रदायोकी अपेचा बहुत ही कम भेद भागा जाता है। मिनादो राजा मी थे छौर साध-साध धरमाध्यत मी।" रस मनार जापानियोका मूल राजनीतिक सस्कार अध्यापक दर्जेलुके उस सिद्धान्तको पद्धा परता है जिसे बध्यापक महाग्रेय सार्वजनिक वतलाते हैं. ऋषांत " बोई मी पद्मपात" रदित राजेतिहासलेखक इस वातको अस्योकार न वरेना कि राजशासनका शाचीनतम रूप देवराज्य था द्वर्यात् भा

विप्तु पृथिवीपतिः यही भार बद्धमूल था। इसके साध

जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २६ ही वह यह भी कहेगा कि राज्यके कमविकासको यड़ी यड़ी कठिनारयोंका सामना करना पड़ा है जिन कठिना

यद्वी कठिनारयोंका सामना करना पड़ा है जिन कठिना-इयेंसे लुड़ाकर घर्महीकी शक्तिने उसे पूर्ण विकसित किया है।...चिशुद्ध राजनीतिक तत्त्वक्षानकी दृष्टिसे यह यात यहुत ठीक माल्म होती है। राज्यका तात्त्यिक मूलही पिय-कता द्यपात् अन्द्रा और आज्ञाकारिता है। इस सिद्धान्त्यर जयतक प्रजाका चरिक संगठित नहीं किया जाता तयतक धर्मशास्त्र या कानुनका राज्य चल ही नहीं सकता।"

तथापि अनेक पाधात्य राष्ट्रीने पोपराज्यका सरूप बहुत फालसे छोड़ दिया है। कहीं एकाध जगह उसकी छायामात्र दिखायो देती है। सेटोके समयके पूर्व भी राज्यके कई खढ़प वर्तमान थे। ज्ञापानुकी यह एक विशेषता है कि वह दढ़ता श्रीर शार्मिकताके साथ अपनी परम्परागत राज्यपुद्धतिको चलाये जाता है और अपने पच्चीस शताब्दियोंके जीवनमें नाना • मकारके राजनीतिक, सामाजिक और द्याधिक उलटफेर हाने-पर भी उसने उस परम्पराको कहींसे भी मह नहीं किया। शासनपद्धतिमें समय समयपर बहुतसे परिवर्तन हुए पर उस-फा मृत सिद्धान्त कभी भी परिवर्तित न हुआ। राजनीतिक इतिहासकी यह एक विशेष वात है। यह भाव जापानियोंके हर्यको ऐसा आक्षित कर लेता है कि कहनेकी यात नहीं। यह सिद्धान्त कितनाही साधारण और वालभाषपूर्ण हो, पर यह मत्येक जापानीके हृदय और मनपर खुदा हुआ है और उनमें भेम, भक्ति और श्रद्धाका स्रोत प्रधाहितकर देनेमें समर्थ होता है।

जापानियोंके हृद्यमें यह श्रद्धापूर्ण विश्वास है कि आपानराज मिकादे। अपने देवी पूर्वपरम्परागत श्रधिकार- से जापानके अद्वितीय अधिकारी, शासक श्रीर मालिक हैं। बास्तवमें, यह उनका 'धर्म' है। डाक्टर ब्रिफिस कहते हैं, "रा नभक्तिही जापानियोकी व्यक्तिगत सचाई और सार्वजनिष यागचेमको नीव है। अजापानियोके हर एक काममें यह धात स्पष्ट प्रकट होती है। जापानियोशी नैतिक—(चरित्र) शिलाके सम्बन्धमें सिखते हुए सरदार विक्ची कहते हैं, "ध्यक्तिमात्र को इस वातकेलिये प्रस्तुत रहना चाहिये कि वह घरके लिये आत्मार्पेष करे और देशाधिपतिके लिये अथवा आजकलके भाषान्वयहारमें सम्राद् और साम्राटयके लिये अपनेरे। और अपने ग्ररका भी अपंग कर है। यही आदर्शमूत सिद्धान्त हैं जिसपर आज भी इम अपने सन्तानीका शिक्षा देनेकी चेष्टा करते है।" जापानकी कला, नाटक श्रीर साहित्यका मुख्य घिषय राजभक्तिका श्रादर्श ही होता है, न कि युवायुवतीका यह प्रेम जी कि पाश्चात्य कला, नाटक श्रीर साहित्यका सुरव श्रङ्ग है। जापानियों हे सनमें यह मिकादी'

ट्र नहीं कर सकी है। जापानियोकी नस नसमें यह भाव भरा हुआ है। विदेशोंके नाना मतसम्प्रदाय, तस्वज्ञान, नीतिसिद्धान्त और शाक्तीतिके मूलतस्य जापानमें उसकी सभ्यताके आरम्भक्तासे ही आते गये श्रीर उनका बहुत प्रमाप भी पड़ा होगा पर जापानसम्राह्ये प्रति सोयोकी जे

भक्तिका भाव पेसी ददतासे येटा हुआ है कि इसे वोई वात

पूर्वपरम्परागठ अद्या चली झाती है उसमें बुद्ध मी पाश्वर्तन हुमा। क्लफूमियसधर्म जापानमें पेल गया या पर सम्मदायमें राजभक्तिकी कर्तस्यपूर्ण झंधीनता रेट क्रिक नहीं यो। बौद्धसम्मदायको धर्मसम्मदाय यननेके जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३१ लिये शिन्तो देवताओंको मानना एड्रा ; जब ईसाई धर्म

श्राया ते। श्रारम्भमें बड़ी श्रीघतासे वह फैलने लगा पर ज्यांही महत्त्वाकांची ईसाई पादरियांने जापानियांका यह पढ़ाना चाहा कि संसारमें एक ईसाधर्म ही सचा है और दूसरा कोई धर्म नहीं, जब उन्होंने जापानियांकी यह वतलाना आरम्भ किया कि तुम्हारे धर्म और नियम सय भ्रष्ट हैं, श्रीर जब वे राज्यकी देवी शक्तिका भी तुच्छ बतलाने लगे त्याही ईसाई धर्म घहाँसे निकाल बाहर किया गया । पादरी विलियम सेसिल महाशय यहुत ठीक कहते हैं कि जापानमें यदि ईलाई धर्मका प्रचार होता तो उस ईलाई धर्मकी शक्त सुरत विलकुलही बदल जायगी। उन्नीसवी शताब्दीके मध्याहसे पाश्चात्य जनत्के प्रायः सभी सिद्धान्तीने,-यथा, प्रकृतिके नियम, मञ्जूष्यके अधिकार, व्यक्तिस्वातन्त्र्य. उपयागितातस्व, समाजसत्तावाद, सर्वसाधारणसत्तावाद, प्रतिनिधिसत्तावाद, सद्गुडनारमक राज्यप्रणाली श्रादि सभी मतसम्प्रदायोंने जापानपर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ दिया और उसके राजनीतिक विचारीपर वहुत कुछ प्रभाव डाला भो, यहाँतक कि बहुत थोड़े समयमें राज्यपद्धति यहुत कुछ उत्तटपत्तर गयी; पर तौभी सम्राट्के दैवी अधिकार और प्रजाकी राजभक्तिके संस्कारसे नये विचारीका कुछ भी मेल नहीं हुआ।

मेल नहीं हुआ।
पर यह स्पष्ट ही है कि आप हाब्स नामक अंग्रेज दार्गनिक्रक समान कोई भी किसी राजाके पकतंत्रेण राज्य करनेकी पद्धतिको आदर्श नहीं बना सकताः क्ष्मेंकि मतुष्यमात्र
भत्प और ममादयुक्त है और किसी भी मतुष्यके एकतंत्राः
पिकारके अपेश समादयुक्त है और किसी भी मतुष्यके एकतंत्राः

जापानकी राजनीतिक प्रगति ξÞ

सद्भदकी सम्मावना है । इसके साथ हो यह भी स्मरण रक्षता

चाहिये कि जापानसम्राद्वे एकमेबाद्वितीय अधिकारने कमी

पासात्य इतिहासके अत्याचारका रूप घारण नहीं किया।

ख्यापक नीतीयो महाशय। इडताके साथ कहते हैं, " हमारे यहाँ ऐसे अत्याचारी राजा कभी नहीं हुए जैसे कि पाधात्य

देशोंमें, श्रीर इमारे इतिहासपर पेसा कलडू भी कभी नहीं

क्रमा जैसाकि पाधात्य इतिहासपर प्रथम चार्स या सालह्ये

लुईकी मृत्युका धम्बा लगा है।"

जापानी लोग अपने हृदय और बन्त करलक्षे भिकादीकी

श्रपने परिवारका मुख्य पुरुष मानते और अपनेक्षा उसरे

परिवारका अह समभते थे , और राजा प्रजाका यह परस्पर

के नाते उनका पालन घोषण करना अपना अरवधर्म समस्ती

ै। प्रिन्स शोते।कुके व्यवस्थापत्रमें लिया है, "राजारे कर्मचारी भी बजा हो है और कोई कारण नहीं है कि वे चन्य प्रजाजने।पर जो कि उसी राजाकी प्रजा है, अधिक

भाव सदा बना रहता था । चाहे सम्राह्मा प्रत्यत् शासन है। या राजसभा अथवा जमीदारवर्गके द्वारा शासन देता हा,

सरकार प्रजाजनीको अपने परिधारजन समसकर बुलपति

पर इसके साथही यह भी समभ लेना चाहिये कि जापानी चाहे राजनीतिक दृष्टिसे दासत्वमें रहे हैं। पर अर्थकी दृष्टिसे वे कभी दास या परमुखापेद्मी नहीं रहे। यह भी एक समभने-की यात है कि जिस जापानके प्रत्येक परिवारमें 'न पितः पर-हैवतम । पिताकी पेसी महिमा है वहाँ वालकोंपर होने वाली निर्धयताको रोकनेवाली सभा (A Society for the prevention of Cruelty to Children) बनानेकी अवतक केर्ड् कायश्यकता नहीं हुई है और पाश्चात्य संसारमें जहाँ कि पिता अपने पुत्रसे अपनी आशाका पालन नहीं करा सकता शीर बेटा वापसे वरावरीका हक चाहता है वहाँ ऐसी संस्ता-का देशना यक महत्कार्य समक्षा जाता है। यदि अध्यापक रास महाश्यका यह कहना ठीक है कि, "समाजको सुसम्बद्ध रजनेवाला गुण बाहापालन हो है" ता जापानकी श्रं यालायद राजनीतिक प्रगतिका विचार करते हुव, जापानियोमें राजाके श्रनन्याधिकार व प्रजापुत्रवात्सल्यकी जो कल्पनाएँ हैं उनका भी विचार किया जाना चाहिये। जापानसम्राट् विलकुल निःसद्गोच द्दें कर यह कह सकते हैं कि, "जावान, जावान में हूँ।" इसलिये नहीं कि वे अपनी प्रजासे चाहे जो काम करा ले सकते हैं प्रत्युत प्रजा ही बन्तः करणसे उन्हें इतना मानती है। षस्तुतः वे जापान-साधाज्यके केन्द्र हैं और खयं साम्राज्य-स्वकप हैं। जिस प्रकार 'सवें खल्यिदं प्रहारवादी संसारमें सर्वत्र एक सर्वशक्तिमान् परमात्माको ही देख पाते हैं उसी प्रकार जापानी अपने जापानके भूमएडलमें लाखाद्की ही प्रभु मानते है। उन्होंसे सब वस्तुआँका आविर्भाव होता है और उन्होंसे सवका लय भी हाता है; जापानकी भूमिपर एक भी पदार्थ पेसा नहीं जो उनके अधीन न है। साम्राज्यके कर्चाधर्का

विधाता वे ही हैं, दुःश हरनेवाले, छूपा करनेवाले, न्याय करनेवाले, न्याय करनेवाले और निषम बनानेवाले वे हो हैं—वे जापानी राष्ट्रणे एकताके चिह्नस्वरूप है। उनके राजसिंहासनपर देवानेके लिये जगरूपुत्र या धर्माचार्यको आवश्यकता नहीं पड़ती। साधार्यको स्व स्व पेहिक और पारमाधिक बातों में उन्होंकी वार चलती है, और जापानियांको सामाजिक लया ग्रासनारमक नीतिका उद्भव उन्होंसे होता है।

जापान सम्राट्की इस क्ट्रस्य सत्ताको वेलकर विदेशियोंको बड़ा ही बाह्यर्थ देश्या । परन्तु जापानमें इसका विदेश करनेवाला कोई कालेन्सा हुक्तले या नीत्ये नहीं पेदा हुजा। जाप यह कह सकते हैं कि

१. कालेन्सा (जान विजियम)—(जन्म संतत् १८०६, सून्यु सत्त्र १६४६) कालेन्सा बड़े मारो गणितता थे । वनका बनाया द्वमा बीजगणित व कह चित प्रसिद्ध है । ये प्राचीनयरच्याले विरोधी थे । इन्होने बाहियकी कालोचना करने वसकी अजियां बहारी हैं ।

क. हामस हेनरी इक्छले (अन्य सक्त इक्ष्मः, स्वर्य सक्त १६४६)— 'मनुष्कक्षं स्वित्वक पतार स्वानिवाले बाल्येल हारितनके नित्र स्वीर सुर्व-शिक्ष प्राधिविधा-निकारः। सारिताने मनुष्यक्षं स्वर्यन स्वर्या है स्वीर हरिते वान्यसे बत्यस्य है है सीर हरीने वस पत्रम्य अस्तराय मुक्तिस समर्थन दिवा है। इक्समें के प्राचीय सिकानतेले नार्स्य सुर्वाण पत्रमें नाह दिवा मार्य स्वीर पार्टिय गारिया हैने स्वी पर सम्यवधा के प्रतिसादनमें ये स्वयो आवते ही न थे।

१. प्रोहरिक भीरते-एक कारणत प्रसिद्ध आधुनिक कार्यन सरवता । काम सत्त्व १६०६ में और भूरतु १६०६ १६५० में । यह उपने भीरनारम्भ वयनिष्ठ रिके सक कर्मन परिवर्त कोरोप्तप्रस्का रिज्य था। यह बढ़ा मेनारी व तिराती तरावते गा। इएने हैं साई प्रमेशाका चेररहोसे सरवत्व किया है भीर वर्षने सम्बन्धित तरावता भीरत करते समझक्षित तरावता आधी वाही बढ़ी वही वही आधीवा की है। यह जातिरके मानता था और वाधीवास्त्रों है। इस जातिरके स्वान्ता था और वाधीवास्त्रों है। इस जातिर हो स्वान्ता था और वाधीवास्त्रों है। इस जातिर हो स्वान्ता था और वाधीवास्त्रों है। इस जातिर हो स्वान्ता था और वाधीवास्त्रों है। इस जाति हो स्वान्ता था स्वान्ता

जापानी लेग घड़ेही तत्त्रद्यानग्रन्य होते हैं । पर यह विश्वास रखिये कि कोई भी सममदार जापानी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उस भावकी निन्दा करे कि जो उसकी मातुभूमि-सञ्बन्धिनी अत्यन्त ब्राह्मादकारिणी करप-मार्कोसे भरा हुआ है, जो भाव उस शान्ति और सुख-समृदिके साथ चला बाता है जिस ग्रान्ति और सुज-समृदिमं उसके पूर्वेज रहे और वह स्वयं भी है, श्रीर जिस भावका वह अपने राष्ट्रका एकता, अलएइता, शक्तिमचा श्रीर गुरुताका मूल समभता है, चाहे किसी तत्वशानीके क्षिये उस भाषमें कुछ भी तत्त्व न हो।

इसके साथ ही, जापानके राजनीतिक इतिहासके ग्राथ-रिणामकी एक अत्यन्त चित्तवेधक बातका वर्णन अभी बाकी है। जापानसम्राट तरवतः जापानके सर्वस्य होनेपर भी यहत कालसं श्रव चे स्वैरशासक नहीं हैं।

यहुत प्राचीन कालसेही यह रिवाज था कि शासन-सम्याधी भिन्नभिन्न कार्य करनेके लिये सम्राद् कुछ विश पुरुपी-की नियत किया करते थे। विक्रमकी सातवी शताब्दी ने मध्य फालमें प्रिन्स शोतोकूने जे। व्यवस्थापत्रसिया था उसमें सिया र्ष, 'शासनसम्यन्धा कार्य करनेवालांका उनकी याग्यतानुसार कार्य देना चाहिये। जब बुद्धिमान् पुरुष शासनकार्यका भार

था। इसके मुद्ध विचार बहुतहा विचित्र और विचारणाः य है। मह देशदेशा-तरका जीतकर बन्दें दासत्वमें रखना बुरा नहीं समक्रता । दीनदुधियांपर या करना यह अनुचित समझना है: क्योंकि इसका कहना है कि इससे नियामें दीनता बदती है। बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, युद्ध, दिनय सादिकी गरताके साथ साथ इसने संसारकी बासारताका भी सपहेरा दिया है। रपमें इसके अनेक मलाहै।

प्रत्यक्त शासनवार्थस सम्राट्क वियोग होतेकै कार्य शासनवद्यतिमें समय समयवर उचित वरिवर्तन हो सकता या यद्यपि हमार "सम्राट्के वकतन्त्राधिकार" को सलस्य मर्थारा सदा ही बनी रहती थी।

राजसिंद्वास्त्रनके समान जब अमात्यवद् भी घरावरम्य राधिकारमत हो गया दा उनके अधीनस्य व मैचारियोकं पद भी सास साध प्रश्रपरम्परागत हो गये। तब सम्नाद्के समान अमाव्य परस्परया जाममान्य अमात्य रह वये और राजस्वात अमाव्य पर्युव समे अधीनत्य वर्मचारियोके होशमें बल्ले गये। जापन के राजनीविक इतिहासकी यह पत्र आव्यवेजनक वात है कि जापानियेंको चास्त्रविक सत्ता और विषयभाग उतना नहीं भाता या जितना कि यड़े वड़े पद, पदिचयाँ और प्रतिष्ठा।

 जैसे आजकल एक दलसे दूसरे दलके हाथमें राजसत्ता चली जाती है वैसे ही जापानमें वारंवार एकके हाथसे दूसरे-के हाथमें राजसत्ता चलो जाती थी। खुस्तीय मध्य युगमें इसीने जापानी जागीरदारोंकी सत्ताका मार्ग निक्कएटक किया।

पंशपरम्परासे यहुत समयनक शासनसम्बन्धी उच्चपदेर्गे पर रहने कारण जब दरवारके सरदार हाग नितान्त श्रक्तमंपय श्रीर विकासो हा गये तब १२ वीं शाव्यदेशि अतिकासा हा गये तब १२ वीं शाव्यदेशि अतिकासा हा स्वादंशि अतिकासा हो निकार साम किया श्रीर राज्यके सव सुत्र अपने हाथमें लेकर साम इंडिंग अनुमतिस सेनिकवर्ग या लश्करी जागोरदारोंका शासनाधिकार संस्थायित कर दिया, प्रार्थात सेनिकवर्ग के शासनका स्थापन होना क्यो था, दरवारियोंक हाथसे निकलकर राजसत्ताका सैनिकवर्ग के साम आजान—शासनका एक परिवर्तनमान—ग। शासकार्य पदल नाया जिससे शासनका कर उतना परिवर्तित हुआ, पर शासनवक्षमें वास्तविक परिवर्तन कुछ भी न हुमा—शोगून महाराजका सम्राद्ध वैसाही सम्बन्ध रहता या जैसा कि न्याम्याक निकार के समयमें था। दारिमेंग

सैनिक गाँके द्वापन जब शासनसत्ता आ गयी सब उस धर्मकः
 मुसिया अपाँच राज्यका मुख्य सृत्रधार शेरानृत कहलाता था।

र कराम्याक् जापानकं प्रधान मंत्रीते। कहते थे। जापानमें सहुत काख-तक यह रियान था कि पूनीवारा नामक कुल-विशेषसे ही प्रधान मंत्री पुते जाते थे। इसकिये यह पद और नाम एक प्रकारसे सान्दानी ही गया था।

सर्थात् लक्करो जागीरदार वालयमें अपने अपने प्रदेशके सैनि-बशासक थे, इंग्लिस्नानके लक्करी जागीरदारीके समान संघर-नगरीके जीपट राजा नहीं थे—जन्हें अपनी शासनगत भूमिके मेसगाधिकारमें इस्नलेष करनेका कोई अधिकार नहीं था। कीए, रोग्न महाराज या दाइमियो लोगोंने कभी प्रनमानी कार्य-याही भी नहीं की। उनके शासनाधिकार उनके मन्त्रियों केए परामशियोंका नींप रहते थे जिन्हें ये क्षोग परश्ररसम्बद्ध उत्परदायिक्षके नामपर निषाहर बरते थे।

ज्ञमीदारशासनगद्धतिमें स्थानिक स्वराज्य भी बहुत इख

६ जापानियों के इतिहाससे इस बावको क्रिया मिलती है कि यह राष्ट्रकी महित्य हो मानिय के मानियियन सका तक दिया हुआ है । इस धारतों बहुत कार्य स्थानिय हो गाम कि जायां ने स्थान स्थान क्षेत्र कार्य कर दिया से स्थानिय के स्थानिय स्थानिय स्थानिय स्थानिय हो गाम कि जायां ने स्थानिय स्थानिय हो गाम कि त्यां स्थानिय 
<sup>---</sup>कप्तान जिल्ले कृत 'चीन चौर जापान'

या श्रर्यात् यों तो यह एक परस्परिवरोधी बात मालूम होगी पर सच पृष्टिये तो शोगूनकी शासनसत्ता बिलकुल यट गयी थी। इन पातेंकी यदि ध्यानमें रखें तो संबत् १६२४ की पुनः स्थापनासे जो यहे बड़े सुधार श्रीर परिवर्तन एकाएक स्थाजाया।

यह सुनकर पाठकोंको आश्चर्य होगा परन्तु यह सच है कि इस विवित्र अल्पजनसमास्मक ग्रासनपद्धतिमें कुछ ऐसा सचीतापन था कि इसने दें। परस्परिवरोणी राजनीतिक संस्थाओंको अर्थात् स्वेरतम और प्रजातन्त्र देंगिंको को एक कर तिया था। इघर तो नाममात्रके परकमात्र सचा-धारी सज्ञाद्को कार्यदेवके हुटा कर इसने ग्रासनसम्बद्धाः राजसमाके सरदारों और गल्लुकेदारोंके हाथ सींप दिया अर्थात् सर्वेदाधारएवक यह सभा कमसे पहुँच नथी, और उपत्र सज्ञादकी गुरुगम्सीर महिमाको भी यथायिथि पुरुक्ति राजसमात्र स्वाद्की गुरुगम्सीर महिमाको भी यथायिथि पुरुक्ति राजसमा

तिन सरदारों श्रीर ताल्लुकेदारों से सिरपर उनके कार्य-की देवभाल करनेवाली कोई देवी शक्ति नहीं थी उनके हाथ-में जब साम्प्रत्यकं शासनस्व शासनकार्यत तो उनके हिस्स में जब साम्प्रत्यकं शासनकार्यत तो तिक्ति है स्वेद्धा व्यादकी में में कि साम सामने सामने सामने कि सामने कि सामने बातनेवाली तीन वार्ते हुईं। यक तो यह कि, इनकी चाहे कितनी ही मित्रिष्ठा या प्रमाय हो ये तत्यतः सम्राद्के सामने उत्तरदायी हैं, श्रीर सम्राद् नाममान्यके क्यों ने हैं। वस्तुतः सत्ता-घोश हैं और उन्हें यह श्रीकार है कि वे जिसको चाहें रखें, चाहें जिसे निकाल हैं। इसरी चात यह कि इनमें शायतमें ही इन्हें पेसी ईंग्यों रहा करती थी कि आपसके इस द्वेपसे उनका स्वैरकासन नियंत्रित है। जाता था, तीमरी यात यह कि यदि ये हुल प्रमाद कर जाते या दुर्वेक्षता प्रकट करते ते। सर्वसाधारणमें इनकी निन्दा होती थी। ये जो तीन प्रतिक्य थे जीर इनके साथ ही प्रजासनक्यी पातस्त्यभाव और कर्तव्यागृति इनमें होती थी इससे शासकें हो सेच्छा चारिताका बहुत कुछ प्रतिकार हो जाता था और उनका शासन जाइम्बरमें तो जनवा नहीं कर पासत्वमें प्रजातंत्र क्राइम्बरमें तो प्रचन सर्वेक्षाधारण्डी प्रतिक्त का प्रतिकार वा पास्तवमें प्रविक्त होता था।

का प्रतिष्वान यो विरम्पन प्रतिबन्ध होता था। इससे साथ ही सम्राट्नी ग्रह्मण शासनसत्ता द्विन जाने से जो हानि सम्राट्नी हुई हा यह उनकी उस प्रतिग्राफे सामे ने यहुत ही कम है जो प्रतिष्ठा कि उन्हें इस शासनपद्धिनये

संबद्धत है। कम आस <u>द</u>े हैं।

श्रास हुर है। प्रत्यक्ष वार्यत्रेत्रसं हट जानेके कारण सम्राट् सर्धसाधाः रणकी निन्दा और अर्सनासं बचगये। सरकार कुछ भी

रण्डी निन्दा और अस्तेनास वचनये। सरकार हुछु भी
भूत या प्रभाद करें उतका देए मन्त्रियों हे तिहर महा जाता है
और यह एक मानी हुई बात हो गयी है कि, 'सक्षाद अपनी
प्रजाके प्रति कोई अन्याय कर हो नहीं सकता। हस मकार
वनका परित्रीकरण हुआ, उनकी मतिष्ठा यदी, और जायानि
वैदेश मनमें उनके प्रति देसी मति छैपर श्रद्धा जमी कि वै
'यक झनीकिल परित्राक्षण सम्रोक्त जोने नों

संसारके इतिहासको आक्षायना वचनेत पता हागठा है कि राजा थीर प्रजा, या शासक थीर शास्त्रियों ता हाड़ाई मागड़े कुट हैं उनवा वास्त्र प्रायः वस्स्वरह हो हे। यह पक भाषि का प्रश्ने--जीविवानियोंद्र थीर आत्मरजाना प्रश्न है थीर यही महायोंको छद्दीवित वह उनसे संज्ञतीतक सिद्धानी श्रीर तत्त्वेंका झाविष्कार कराता है और ये तत्त्व और सिद्धान्त पेसे होते हैं कि जिनसे अपने और अपने साधियोंका दावा मज़बूत है। और विरोधियोंका कमज़ोर है। जाय। 'जनवाणी हो जनाईनको याणी है। यह सूत्र भी एक अत्याचारी और सत्यानाशी राजसत्तापर चार करनेवाले शस्त्रका काम देनेके त्तिये निकाला गया था। इंग्लिस्तानमॅ मैझाचार्टा, र पिटी-शन आय राइट्स रे और विल आव राइट्स रे आदि कर-

१. संबद्ध १२७२ में इ'ग्बिस्तानके सब सरदाराने मिलकर किङ्क जानसे एक सनद तिला की जा स्वाधीनताको सनद समभी जाती है जिसे मैंग्ना चार्या कहते हैं। इस सनदके अनुसार (१) कौन्सिलकी सलाहके बिना प्रजा-पर कर लगाना भन्द हुन्ना, (३) प्रत्येक मनुष्यको यथा समय न्याय दिलानेका प्रवन्य हुआ, (१) यह भी ते हुआ कि विना कानून, विना विचार कीई आदमी कैंद न किया जायगा। इन प्रधान शतों के अतिरिक्त और भी कई दोरी मादी शर्ते इसमें थीं। इस सनदसे इंग्लिस्तानके राजाको सत्ता बहुत कुछ मर्पादित हुई।

रे. सक्द १६=४ में इंग्लिस्तानके राजा प्रथम चाल सके समयमें जब मनापर मनमाने कर खगाये जाने लगे, लोग पकड़ कर बन्द किये जाने लगे, सेनाका रपयाग सानगी कामामें किया जाने खगा श्रीर साधारण नागरिका-पर मो फाजी कानूनका श्रमल जारी हुआ तब पालेंमेस्टने इन सब बातेंकी शिकायतका एक पत्र राजाका दिया। वसीका 'पिटोशन आव राइट्स' या 'व्यथिकार-रचाको प्रार्थना' कहते हैं । राजाने इन सब शिकायतेरेको दूर फरने-की प्रतिका की तथ पालेंगेंगटका काम आगे चला।

रे. इंग्बिस्तानकी राजगदीपर विलियम और मेरीका चैठानेके पहिले सनसे (संबद् १७४४ में) प्रजाने अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें एक प्रस्ताय स्वीकृत कराया । इस प्रस्तायमें यह शर्ते थी कि जनतक पार्लमेंट मंजूर न करे तपतक मनापर बोई कर न लगाया जाय । पेली श्रीर भी कई शर्ते थी । इसी प्रस्ताव-को 'विक भाव राहट्सा या 'मजाधिकारका मस्ताव' कहते हैं। विलियम सेरी-

सम्प्राणी आगड़ीहोधे पत्स हैं। यह धनका मध्य धा-निधि मीर मितिनिधिका प्रदन था जिसने समरीकाके संयुक्त राज्योंने रामाधीनताकी घोषणा करायी । जिस फूँच राज्यकानिका यह उद्देश्य था कि देशमें "साधीनता, समता मीर विख्य बन्धुना के सूक्त निद्धान्तपर देशका प्रस्व इशासन है। उसका भी मुख म्हांसके सर्वसाधारणका स्वश्नक हो था।

प्राचीन जापानमें कभी मैन्नाचारों वा विस्त आप एए इस सप्यवा थौर कोई राजनीतिक धेपवण्यक निकासकर 'मनुष्योंके अधिकार, खाधीनता, समना और न्यायतव्य की दुहार नहीं देनी पड़ी। प्राचीन जापानकी करसन्वधी पायपदाति हो पेसी यो कि इन सपकी चहाँ कोई आयदकता ही नहीं हुई। डाजूर सिमन्स सिकार हैं, "बहुनसे देशों में का पक्ष वोम्स समम्बा जाता है, सर्थनाधारणकी करोपांजिंत सम्पत्तिजी तुर समक्षी जाती है, पर जापानक लेग तोजनावार शासनमें इस कुछ दुसरीही इष्टिसे देशते थे।"

जापानक किसानोंको कर कोई वेशक न माल्म हेता था मण्डुत वे इसे राजमिनत्व्यं कतेव्य समस्रते थे और इसमें काई एक प्रकारका अभिमान वीच होता था। करहान प्या या, एक प्रकारकी मेंट थी जैसाकि 'मिल्सुगी मोनी' शण्दी स्वित होता है। सालमे एक यार सरकारी एनिहानोंमें किसान तीन अपना अपना थान जमा करने जाते थे और

सि हासनाक्षीन होनेपर यह मस्ताव पालैमेयटसे पास हुआ और राज-रम्पतित्री सम्मति पाकर नानुन वन शक्षा ।

1 विश्वमी १७वीं शताब्दीसे लगर १६२४ के 'पुनस्त्याव' तक दाई तीर सी वर्ष मध्यानकी शासनसत्ता तोक्शावा नामक सान्दानमें एदम्परासे करी यहाँ उनके धानको परीका होती थो। यह अनुमान करना कि इस अयसरपर उनको किसी प्रकारका दुःख होता होगा विलङ्गल भूल है। किसानों के मुख्यमण्डल खिले हुए दिखायी येथे और सथ अपना अपना धान लेकर परस्पर अदमर्थ-मिकाके साथ परीकार्य उपस्थित होते थे—एक प्रकारका भेला लग जाता था, यहिक वह अयसर मेलेले भी कुछ अधिक आनन्दरायक होता था।

पेसी अवस्था थी कि जिमके कारण जापानियों के अपनी सरकारपर पूरा भरोसा करनेका अभ्यात पढ़ गया था। उनकी आर्थिक अवस्था रतनी विषद्धस्त कभी नहीं हुई कि उन्हें यह कहना पड़ता कि 'राज्य सर्वसाधारणका है, सर्वसाधारणता हे। हाना चाहिये और सर्वसाधारणके लिये होना चाहिये। उनकी यह पक मानी हुई बात थी कि, सरकार आहिये। उनकी यह एक मानी हुई बात थी कि, सरकार उसे रेग्रहितका सब काम उठाना चाहिये और लोगोंका उसकी आज्ञाक पूरा पालन करना चाहिये। यह भाव अब भी जाने के जाने सर्वसाधारण जापानियोंके मनपर अधिकार किये हुए है। अर्थात् आपानी चाहिक हुन स्थित का समान है, पर जापानी च्यक्ति (अपनिविश्व)। खितर हुप सिपाहियोंके भीर अधिक हुन्ह नहीं हैं। जापानी राष्ट्रकी सबसे चड़ी मज़-रूनी और सबसे चड़ी कम्मजीरी है तो यही हैं।

नरकारपर लोगोंके इत्यधिक विश्वास और अधलम्यन-से या महाराय शिमादाके शब्दोंमें सरकारहीकी सर्वशक्तिन-जासे देशकी प्रगतिमें कुछ सहायता भी होती है और कुछ पास मी पहती है।

जापानमें कभी कोई अधहर राज्यकान्ति नहीं हुई इसका

88

बहुत बुछ यश जापानियोंको इसी मनावृत्तिको है। जापानके लोग बुद्ध बुद्ध फरांसीसियांके समान भावक होते हैं भीर उनके कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं कि जिनकी प्रेरणासे जापानी उन्मच है। जाते हैं जैसा कि सबत् १,६३० से १,६४६ तकके राजनीतिक भाग्दोलनके कान्तिवारी श्रवसर्वर देखा गया है, पर राजनीतिके मामलोमें वे इतने आपेसे वाहर नहीं है। जाते जितनेकी फरांसीसी। सरकारी श्रफुसरीक घेचाई कितमे ही विरोधी क्या न हा वे सरकारकी अवधा नहीं परते विशेषकर इसलिये कि यह सत्ता सम्राद्के नामसे बलतीहै। और विसी राष्ट्रीय ग्रापणिके समय ताचे संचारके साथ सरकारकी झाझाना पालन करते हैं और सरकारके विसदुत्त अधीन है। जाते हैं। यही कारण है कि आपानकी अर्थाचीन प्रगति सर्वसाधारणके कार्यसमुख्ययमें-देशके प्रत्येक उद्योगमें विशेषस्पसे प्रवाशमान है। रही है। पहाँतक ते। सहायताकी वात हुई, अब देखिये, शधा कार पहली है। वडी आरी याधा यह है कि इससे प्रतिनिधिः

का पहती है। वडी आरी वाधा यह है कि इससे प्रतितिधिः
सत्तारमक शासनका यथेष्ट विकास नहीं होने पाता। जागत
के स्वयंसाधारण अव भी भारकारको हे वेतुत्व समस्ते हैं
के स्वयंसाधारण अव भी भारकारको हे वेतुत्व समस्ते हैं
के स्वयंसाधारण अव भी भारका अवेत है, वे अव भी इस
बातका अनुनम मही कर सक्ते कि यह सर्यसाधारणको ही
अस्तनसत्ता है। यही कारण है कि सरकार या सरभारी
महक्षांचे कार्योकी स्वयः और निर्भाव आलोबना करना
(जो कि आतिनिधिक्यासनका एक प्रधान स्वयः ए
स्वाः साम्यात स्वाः वेतुत्व स्वयः यह एक हाता है क राजका
चारी समस्ते। इसका यह एक हाता है क राजका
चारी समस्ते। की वेतुने साम्याय स्वयंत है औ
अफसरी करते हैं। अहाय्य प्रमादा बतालों है कि

"प्रतिनिधि-समा" के प्रायः सभी समासद केई काम हो तो प्रायः यह कह देते हैं, "यह काम लोगोंस न होगा, - सरकार हो करेगी तब होगा" या "नगरवासियों या उनकी - सर्पाद्यों से यह काम लोगोंस न होगा, - सर्पाद्यों से यह काम होना असम्भव है; सरकार उनकी मदद करेगी तब हो सकता है"। ऐसी अवस्था होने के कारण प्रतिनिधि-सभाम आत्मविश्वास नहीं होता न वह कभी कोई महदवका राज्यकार्य अपने हाथमें लोगेका साहस ही करती है। सच यात तो यह है कि यह प्रतिनिधिसमा एक ऐसी सरकारण अपना सव दारमदार होड़ देती है कि, जिससे इस स्मासे केई वास्ता नहीं।

पर जापानिथेकी व्यक्तिगत स्वतःकार्धप्रवृत्तिके ध्रमावके कारण देशकी राजनीतिक प्रगतिमें जा वाधाय पड़ती हैं वे इस संसारव्यापी प्रतिहृद्धिताके जमानेमें व्यवसाय-वाणिज्यके चेत्रमें बहुतही झखरती हैं।

जापानक इतिहासका सुद्दम निरीक्षण करनेवालोंका जापानक युद्धसम्बन्धों श्रीर राजनीतिक पराक्रमाँको देखकर उतना साक्षयं न होगा जितना कि उसकी सामाजिकता सुस्कर । वास्तयमं यह नुपतिप्रधान राज्य पड़ा हो सामाजिक या जाम्यादाही है। व्यवसाय-वाण्डियमं सरकारको सर्वसायारण्ये सामाजिक जाम उठाने श्रीर खलाने पड़ते हैं। सरकारको सर्वसायारण्ये सामाजिक श्रीर खलाने पड़ते हैं। सरकारको सर्वसायारण्ये सामने जिम्मोदार न होकर भी स्वयसायमं उसीको प्रमुख होकर सब काम देखना पड़ता है। डाकार, टेलीफून, तार सादि संप काम सरकार हा करती है; गैस, विजली श्रीर पानिका प्रमुख काम सरकार या स्वर्गितियालिटीके हायमें होता दे। रेलाफ़ियों और कारखाने भी सरकारों हो नये हैं; तमाफ़, नमक, श्रीर कपूरका रोज़गार मी सरकारके हो

# ४६ जापानकी राजनोतिक प्रगति

हायमें है। पेले बहु, जहाज़के कारणाने या जहाज़ चलाने-वाली कपनियाँ बहुत ही कम हैं क्रिन्हें विना सरकारी मददकें लोग चला लेते हैं। आपानियों की यह बड़ी पुरानी द्यादत है कि जबनक सरकार किसी कामको नहीं उठाती या किसी काममें खुद होकर मदद नहीं देता तबतक जावानी हाथपर

ष्टाय रखकर येठे रही रह जायेंगे। वेरन (अव वाहनाउएट) कातीका लिखते हैं, "साम्राज्यकी व्यवस्था या सहस्ता (CONSTITUTION) प्रकाशित हो गयो और विधिविधान व कातृन भी बहुत कुछ डीक बन गये और श्रव हमाटे साम्राज्यका पूर्ण अस्थिपञ्जर तैयार हो गया है। पर रक्त और मांसकी (अर्थात् आर्थिक सम्बद्धताकी) सभी बहुत कमी है। मुद्रोपकरण और गासनसम्बन्धी विधिनिवेधीका वर्षेष्ट विकाश हानेपर मी यह यात रिएसे नहीं बच सकती कि हमारे देशकी द्यार्थिक दशा बहुनही खराव है।" पारचात्य देशांके ग्रहवादी याध्यकि लातव्यवादी लोग भपनी इच्छाके अनुसार जो चाहें कर सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, परिवारसम्बन्धी कोई कर्चन्य उन्हें रोक नहीं सकता, घर-गृहस्थीका कोई स्थाल उन्हें एक जगट उहरा नहीं सकता। चे जहाँ मौका देखते हैं, जाते हैं और उद्योग करके प्रथेप झर्या-पार्जन करते हैं। एक खानसे दूसरे खानमें, एक देशसे दूसरे देशमें चले जाना, वहाँ काई कारखाना खाल देना या उस सानको उपनिवेश यना देना उनके लिये साधारण यात है।

इतना जब वे कर होते हैं तब यदि आवश्यकता पहतो है तो, कारवारका और बढ़ानेके क्षिये सरकारसे मदद चाहते हैं। पे सरकारका मुँह देखते बैठे नहीं रहते। सरकारसे मदद मिले तय काम करें यह उनका उसल नहीं है। ये काम ही इस दयसे करते हैं कि सरकारको विवश होकर मदद देनी हो पड़ती है। सच पृष्डिये तो यदि किसी पाश्चात्य देशकी सरकारने रेल, तार, टेलीफून या पानी क्यादिका प्रवन्ध अपने हाथमें ले लिया है तो स्टलिये लिया है कि कुछ ही व्यक्तियोंके हाथमें सय देशका पन चला जाय और आर्थिक विपमताके कष्ट म उत्पन्न हों।

पर जापानमें यह थात नहीं है। जापानके राजनीतिहोंके सामने यह प्रश्न ही उपखित नहीं होता कि अमुक व्यक्ति या अमुक कारणाना देशका धन सब खींच रहा है तो इसका खा उपाय हो। इस समय सरकारके हाथमें जितने कारणाने हैं ये सब प्रायः सरकारके ही आरम्भ किये हुए हैं। और अम्यान्य कारणाने भी जो सरकारके ही आरम्भ किये हुए हैं। और अम्यान्य कारणाने भी जो सरकारने खोले, वे आमदनी बढ़ानेके लिये ही खेले हुए हैं।

जापानके परिवारकल्प समाजका जीवन ही येसा रहा है कि जिससे लोगोंमें परस्पर गहरी सहानुभूति हो झीर व्यक्तिस्थानुम्य समाजमें जा प्रवेश कर सकी। वस्तुतः आपानी समाजनें एका मान्यांके परस्परसम्बन्धपर उठी हुई हैं मिं कि व्यक्तगत स्वार्थिकि प्रस्थरसम्बन्धपर उठी हुई हैं मिं कि व्यक्तगत स्वार्थिकि प्रता है स्व प्रकृतः जापानियोमी दिमाग उत्ता नहीं है जितना कि दिल और जापानी उतने यहे तार्किक महीं हैं जितने कि सहज्जानी, और धनदोलतकी उतनी कदर ये गई। करते जितनी कि सहज्जानी, और धनदोलतकी उतनी कदर ये गई। करते जितनी कि स्वपने नाम और मानमर्थत्व वह साधाविक्योमें उसी हिसाबीयन और समाजदी यहा का प्राचिक्योमें उसी हिसाबीयन और समाजदी यहा का है कि जिसके यिना क्याप कमानेका काम हो नहीं सकता।

श्रय यहाँ यह भी वेच लेना चाहिये कि पश्चात्य देश-पासी जापानी सम्यताको क्या समस्ते हैं और कुछ जापानी पतमान 'पारचात्य सम्पता' की किस हिएसे देखते हैं। सन १६०६ ई० के मार्च महानेकी १६वीं तारीखके 'टाइम्स पत्रमें फ्रान्सिसिविवयम फ़ाक्स, सर वर्सी विलियम वरिटङ्ग और डाफ्टर जे. बी. पेटन, इन तीन महाश्रुधोंने मिलकर 'चीनके लियं पार्चात्व शिद्धां नामक एक लेख लिया है। उसमें में लिखते हैं, "यह बड़े सामाग्यनी वात है कि पार्चात्य विधा और आचारविचारका शोधताके साथ अपनातंनकी आव-इयकताकी चीन समस्ते लगा है। यह जापानके हटान्तरी हुई कुछ देख रहा है। पर सायही पश्चिमको और भी अपनी हरि डाल रहा है; और यहां तो अवसर है जय हमें अपनी सुस्तीय-धर्ममूलक सम्यताका प्रचार कर उसको सहायता करनी चाहिये।" श्रीर एक जापानी सज्जनने, जी कि इग्लिस्तान और फान्समें हुइ वर्ष रह दुके थे, मुक्तले वहा था कि, "यदि जापानका 'सभ्यताम" पाधात्य देशाँके वड़े यड़े राष्ट्रींके समकत्त होना है ते। हम लोगोंको अय पक्षे दुवियादार (Materralistic) धनना चाहिये और सांसारिक वार्तीमें धिशेष भ्यान देना चाहिये। " पाश्चात्य देशामें देखते हैं कि युषक जब उद्यानमें चहत्तकद्मी करते हैं ते। उनका प्यान उद्यानके प्रमुमकुश्लीपर उतना नहीं जाता जितना कि सड़कपर चलनेवाली मोटरोंकी ओर दौड़ जाना है और उनके मुंहसे प्रायः यही सुनायी देता है कि वाह क्या बना-बट है इस मोटरकी । या वे बेसे सुन्दर बख हैं। इसादि। पर येही जापानी हुए ते। कहेंगे, 'कैसा सुन्दर फूल है । या 'कीसा अच्छा दश्य है । अथवा 'सुर्गस्तका दश्य कैसा मना-दर है !' श्रत्यादि ।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४६

त्न कारणों के श्राविरिक जिनका कि हम यहाँन कर गये हैं श्रीर मी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे जारानकी श्राधिक वस्ति नहीं हो. सकी। पुराने जारानमें वेश्य लेगा समाजकी स्वसे निक्न श्रेणोमें गिने जाते थे श्रीर श्रेणीके विधारसे उनके श्राचारियार ते यहतहा खराय थे। पिक्रमीय १६ वी श्राचारियार ते यहतहा खराय थे। पिक्रमीय १६ वी श्राचारियार के श्राचारियार वा इनसे जापानी वैश्योंके स्थवसाय करना श्रारम्म किया था। इनसे जापानी वैश्योंके जिस श्रावरपुराक आरोगे होना पड़ा श्रीर विश्वेश क्यायसायियों का दिल जो उनसे इट गया अससे जापानके स्थाया विस्तारके प्रथमप्रासमें ही मिलकायात हुशा। इसके साथही यह मी कह देना चाहियं कि उस समयके जापानी नेताश्रीमें श्राधीवशानके शानक। यहा श्री श्रामा था, विशेषकर सामु- वाहर्षोके विश्वों ही जिन्हें धाजार दश्की बाततक करनेसे ग्रु है मोडनेकी यिखा हो गयी थी।

### जापानकी राजनीतिक प्रगति y o

भी उतनी ही विषम है। जायगी, पर समूचे देशका उतनी ही श्रधिक श्राधिक उन्नति भी होगी: और अहंगाय या ध्यक्तिभाव जितना ही अधिक होगा, राष्ट्रकी एकना भी उतनी ही

प्रवंत होगी, क्योंकि देशका घन विलक्त वेहिसाय बर जायगा, धार परिवास यह हागा कि, उसी हिसायसे

समाजका सह भन्न होगा !

प्रथम भाग

पुनःस्थापना तथा सङ्घटनान्दे। लन

### प्रथम परिच्छेद

### संवत् १६२४-पुनःस्थापना

# १. पुनःस्यापनाके पूर्वेकी राजनीतिक अवस्था

संयत् १६२७ में जापानियोंने खन्दोलन करके सम्राद्की यह सत्ता पुनःस्थापित को जो कि परम्यरागत पदस्य राज-कर्मचारियोंकी दुर्नीतिमें पड़कर सुप्तमाय हो। खुकी थो। इस घटनाका सम्यूषं रहस्य सम्मानेके क्रिये आरम्भमें ही यह यतता देना उचित होगा कि उस समय अर्थोत् उस घटनाके पूर्व देशकी दशा क्या थी।

जापानी इतिहास और परम्परागत कथाओं के अञ्चलार विक्रमीय संवत्के ६०३ वर्ष पहले सम्राट् जिम्मूने जापान-साम्राज्यकी सीव डाली थी। यह सम्राट् स्वयं ग्रासक होनेके साथ साथ सेनाके सेनापति और अपने देशके 'बगह्युक' भी थे। ये ही जापान-राजयंशके भृतपुरुष दुए और अयत्वार हारी राजयंशकी राजगंबन को जाती है। इस प्रकार बहुत प्राचीन कालसे जापानकी राज्यव्यवस्था राजस्त्वामृतक थी।

संवत् १२१३तक सम्राट्<sup>१</sup> ही शासनकार्य करते थे श्रीर वहीं सव शासनसत्ताके केन्द्र थे। पर हाँ, स्कात यह अर्थ नहीं है कि वह शासनकार्य और किसीकी सीपते ही नहीं थे। प्रायः ऐसा होता था कि सम्राट् अपनी राजसमाके समासनोंको अपने श्रतिनिधि नियत करते थे

र जापानी मानामें सम्राट्के 'तेना' मा 'मिकारी' कहते हैं।

४४

जो पारी बारीसे राजमन्त्री होकर राजसेवा करते थे और स्वयं सम्राट् एक प्रकारसे एकान्त्रवास।किया करते थे। राज-समाके समस्त सामरिक तथा असामरिक वर्मवारी और प्रदेश प्रदेशान्तरके शासक, राजमन्त्रीकी ही आहासे वार्य करते थे, परन्तु कार्यं सम्राट्के लिये होता और सम्राट्के ही नामपर होता था।

संयत् १२०३से १६१६तक जापानमें अन्त.कत्तृहरी माग प्रथकतो रही। इसका यह परिलाम हुमा कि सैनिकवर्गे गासकपर्गेने स्विप्य खवार है। गया और धीरे घोरे गासन-पुत्र मी इसके हाथमें मा गये। १३ थीं शासान्द्रोके आरम्भा मिनामीतो-नो-पोरिसोमो नामका एक सेनापति देशकी क-गासित हुए करके खर्च ग्रासक यन वेठा। सम्राटने उसे सैर्-ई-साई श्रीमृन म्रार्थात् सेनानीको जपाधि हो। सैनिकके सिपे

स्ससं बड़ी कोई उपाधि नहीं है। यह वारितोमी पूर्वपरम्परे के विरुद्ध, क्योतोकी राजसभामें न रहा। उसने पर्तमान योकोहामा नगरके समीप कामाहरामें

अपनी वाजनी वनायी। इसे वाक्पुत या 'झावनी सरकार' कहते थे। उस समय यह स्थान देशके पूर्व पक कोनेमें था सीर वहाँ उसका यहाँ दबदवा था और उसकी यहाँ सूब चलती ॥।

यापि बारहवीं शताध्दीके अन्तमें सब शासनसूत्र उस तैरा

 योरितोमाके शासनका नाम 'बाक्यू' या 'द्यावनी सरकार' था पड़ा भारममें वह भाषना शासनसम्बन्धां कार्य अपनी पोत्री शुद्रनीमें हैं।
 किया कहता था, थ कि क्योतीका राजधानीमें । इसके बयागत

पर नाम चाहे जिस सोग्निकी संस्थारको दिया जाने काम ।

नामक सैनिक घरानेके हाथमें चले आये थे जिस घरानेके ज्ञायाचारपूर्ण शासनको योरितोमोने आगे चलकर नष्ट अष्ट कर दिया, तथापि प्रदेशप्रदेशान्तरके शासक क्योतोकी राजसभासे ही नियुक्त होते थे। योरितोमोके हाथमें जब सत्ता आ गयी तो सम्राद्ने उसे शासकोंकी सहायताके लिये सामरिक कमेंचारी भी नियुक्त करनेकी आजा ही सामरिक कार्य सामकार्योसे पित्र हो थे ही, उन्होंने धीरे शीरे शासक कार्य सब अपने हाथमें ले लिया और शासकोंका छुटी दे ही। इस प्रकार योरितोमोके शासककार्य सैनिकवर्यीय शासककार्योस जी लिया और शासकोंका छुटी दे ही। इस प्रकार योरितोमोके शासककार्य सैनिकवर्यीय शासकम्बाणीकी नींव जापानमें पड़ी।

संवत् १३६०तक ही कामाकुराकी याकूफूसरकार रही । जय यह शासन नष्ट हा गया तय उस समयके सम्राट् गे। दायगो श्रीर उसके आक्षाकारी सेनापति नित्ता, कुसुने।की आदिने ऐसा प्रयत आरम्भ किया था कि फिर सम्राद्का प्रत्यन्न शासन स्थावित हा और शासन-सम्बन्धी जा कुछ कार्य हा, उन्हींकी आज्ञाले हा। पर देा ही वर्ष पाद, आशीकागा तकाऊजी नामके एक यहे महत्त्वाकांसी योदाने राज्यके सब अधिकार छीन लिये। यह बही आशी-कागा तकाऊजी है जो एक समय सम्राट्का पत्त लेकर कामाकुरासरकारसे लड़ा था और कामाकुरावालांकी जीतनेपर सम्राट् गोदायगोकेद्वारा जिसका यहा सम्मान हुआ था। आशोकामा यह चाहता था कि राज्यकी सत्ता उसको दे दो जाय पर ऐसा हुआ नहीं। तब इससे चिद्र-कर उसने राजवंशके ही एक पुरुषका जिसका नाम ताया-हिता था और इतिहासमें जा कोमिया तेन्नोके नामसे प्रसिद्ध धै, सम्राट्के नामसे खड़ा कर दिया और उसीसे अपने हिये शोगूनकी उपाधि घारण कराके क्योताकी राजसमामें, वैठकर राजकाज करने लगा।

पेसी अवसाम सम्राट् गोदायमी अपनी राजमक वजा क्रोंके साथ क्योतोसे आगे और दक्षिण ओर कुत दुरीपर पेछिना नामक स्थानमें राज्य करने लगे। इसे दक्षिणी राज्य क्रीर दसे उत्तरी राज्य कहते थे।

इस प्रकार जापानमें एकही समयमें देर राजदरवार जीर देर सम्राष्ट्र ये और दोनों ही राजयंग्रके थे। दक्षिणी राज्यका ग्रासन पृष्टीय प्रास्तों में और उत्तरी राज्यका पश्चिमी प्रान्तों में होता था। पर अन्तर्यक्ष संयत् १५५६ में दक्षिण के सम्राद्ने ग्रोगृन जाशीवागासे सन्धि करना सीवार कर तिथा और उत्तरके सम्राद्के हुकूमें सम्राद्यद्वा वार्षा सिक्ष दिया।

आशोकामा प्राप्तामी जितने ग्रोमून हुए सबने ग्रासनमें कामापुरासरकारणी ही नकल की। पर वेरितामीके
समान ये क्योतो छोडकर अन्यत्र अपनी राजधानी नहीं
का सबे। ये क्योतो राजधानीमें ही रहते थे और अपना
सब काम, अवैध सज़ाद्दे ग्रासनकालमें मी, नज़ाद्दी
के नामसे किया करते थे। पर रनना सब होनेपर मा
बाशिकामाका शासन जामकारी या लेकिसिय नहीं हुआ।
काकाम सर्थेश उसके विरुद्ध गा, क्योंकि इस यान्दानके
मूलपुरुष माशिकामा तकाऊजीने ज़ोर और ज़बदुंसीसे यह
ग्रासनाधिकार साशरसे छीन। था।

संधत् १९६० में क्रोदा नाब्नामाने आश्रीकामाके मन्तिम श्रीत्रको शामुनीसे बतार दिया श्रीर इस प्रवार माशीकाणाः

शासनका धन्त है। गया ।



श्रीदा ने।वृतामाके लिये शासनशक्ति प्राप्त करना चडाही तुर्घट है। गया। आशीकामाके अन्तिम शासनकालमें देशमें चारों श्रीट अराजकता फेल गयी थी, प्रदेशमदेशान्तकाल में देशमें चीरों श्रीट अराजकता फेल गयी थी, प्रदेशमदेशान्तकाल सिनिक शासक अपने प्रदेश या ताल्लुकेमें खुदमुख्तार या स्थाभीन है। गये थे श्रीट आशोकामाको मुख्य सरकारके दुर्वल होनेके कारण इन लोगोंने धीरे धीरे उनके सरकार प्राप्त होनेके कारण इन लोगोंने धीरे धीरे उनके सरकार मानता ही छोड़ दिया था, श्रीट अपनी जागोरीको बाज़ी लगाकर श्रीर पराक्रम दिललाते हुए अपने पड़ासी ताल्लुके हारों ले खड़नीसड़नेमें इतिकर्वेच्या समम्मने लागे थे। यास्तथमें, समस्त देश आरसे छोरतक ताल्लुकेदारीके अन्तः क्रास्ती, समस्त देश आरसे छोरतक ताल्लुकेदारीके अन्तः क्रास्ती

यड़ी कठिनाईके बाद जब नावूनामाको अपना शासन संस्थापित करनेमें सफलता प्राप्त हुई तब उस्तीके एक सेना-पात आकेची मिस्हिहिदीने उसके साथ दगा, की। यह मिस्हिहिदी स्वयंदी राज्यका नायक घनना चाहता था और इसकी इस महस्याकांत्राने नावूनामाके प्रायुंकी बिल ली।

मिस्सुद्दिन्नीके द्वाय सब ग्रासनसत्ता आ गयी पर तीन दिनसे अधिक यह उसे भोग न सका; नेत्वनागांके बड़ेदी युद्धिमान संनापतियोंमेंसे एकने, जिसस्का नाम द्वाग्रीया दियेगारी (बादको तांगांतामा) था और जिसे जापानका नेपीलियन कदते हैं उसे पूरे तीरसे हरा दिया। इसके इस्द्री काल बाद हिदेयाशांने समस्त ताल्लुकेदारोंको जीतकर देग्रमें ग्रान्ति स्थापित की। संवत् १६४२ में सम्राट् आमीमा भीने उसे ग्रोग्नके यदले काम्याकृती उपाध दी। अवत् यद उपाधि क्यल फूलीवारा आन्दानवालांको हो दी जाते यी भीर पह भी मुक्की कर्मवारियोंको, फीजी कर्मवारियोंके नहीं। यद्यपि हिदेवोशीकेही हायमें देशके सय शासनस्य शामये थे और धस्तुनः बही एकमात्रं शासक था; तथापि यह सम्राद्की मर्व्यादांकी बहुतही भानता था। इस प्रकार गृहे प्रयोग सेनापति होनेके साथ ही लोकविय शासक भी हुआ। पट इस कान्दानका (तीयोतोमी वंशका) शासम बहुत

समयतक न रहा, ४० वर्षमें ही उसकी समाति हुई, सं० १६५५ में हिदेगोशी मरा: उसका उत्तराधिकारी विलक्ष्म अनुमयहीन

स्रोर दुर्बल था। इसका परिणाम यह हुंबा कि ग्रांकिमाय ताल्लुकेदार किर झापसमें लड़ने लगे। संयत् १६५० में लेकि गाहारामें पूर्व और पिद्यमं द्वांनों खोरको सेलाओंमें बड़ा मंग्रहर सामना हुंबा और एक बार फिर हारजीतका कैमला है। गया। तेल्कुगावा रचेयाल पूर्वकी सेनाका सेनापति था। दिदेवारीका यह झायन विश्वस्थाक मिन्न था और यही उत्तराधिकारीका पालकभी नियुक्त हुंबा था। इसने परिवमी सेनाको जोकि तोयोतोग्नी सरकारके विरुद्ध लह रही थी, पूरे तीरसे हरा दिया। तबसे तेल्कुगावा। रवेयादका स्थायत हुई। संवत् १६६० में सहादने यही उदार्शसं स्थायत हुई। संवत् १६६० में सहादने यही उदार्शसं इसे सी-ई-नाई ग्रांग्नुकी (लेनानीकी) उपाधि प्रदान की

. भोगते रहे ।

्रिट्येगशीमें जो सैनिक योग्यता थी यह द्येपासमें न थी,
पर उसमें संगठन और जासनकी योग्यता हिदेयोगीसे अधिक
थी। यास्तवमें बसने हिदेशांगीक पराक्रमकर्षी मुक्तके पस एकप कर लिये और तोकुमावा बाकुफू अर्थान् सरकार स्थापित

करनेमें वसे बतनी कटिनाई न उढ़ानी पड़ी। इस सरकारके

-जिस उपाधिकी उस यशवाले १६२४को युनःस्थापनातक



धर्षान, देश २५० वर्षतक रहा श्रीर इस समय पूर्ण शान्ति स्थापित थी। योरितोमोके समान इयेयास् भी शासनकार्ये करनेके लिये क्योतोक्षी राजसभामें उपस्थित न होता था प्रत्युत उसने क्योतोर्से कुछ अन्तरपर येदोको (वर्तमान तेाकि-योका स्थान ) श्रपनी स्थायी राजधानी बनाया।

शासनकार्यका केन्द्र सम्राट्की राजसभासे २०० धर्षसे भी अधिक कालतक पृथक् रहनेके कारण शासनसम्बन्धी साधारण बातोंमें सम्राट्का कुछ भी दखल न रहता था, यद्यपि इयेयास् और उसके वश्रवाले भी मनमें इस बातकी मानते थे कि सम्राट्ही हमारे और इस देशके वास्तविक विधाता हैं। कभी कभी राज्यकार्यमें वे उनकी इच्छाकी कुछ भी परवा नहीं करते थे; तथापि उनके प्रति श्रद्धा मन्तः करणसे कमी दूर नहीं हुई। यह एक बड़े कुत्इलका विषय है कि जापानराज्यकी इस युग्मरूपताकी देखकर एंजलबर्ट केम्फर नामक एक प्रत्यकारने - जो सं० १७४०-४६ में जा-पानमें थे-यह समझ लिया था कि जापानमें देा सम्राट् हैं-पक पारलीकिक और दूसरे पेहिक। अभी बहुत थोड़े वर्ष हुए हैं जयकि सर इदरफोर्ड अलकाक जापानका देख गये है। जापानमें शुरुशुरू जो प्रवासी आये हैं उनमें झलकाक महाश्रय यदे ही स्दमदर्शी सममे जाते हैं पर यह भी न समम सके कि सम्राट्को स्थितिका क्या रहस्य है। सच पात तो यह है फि सम्राट्ही देशके मालिक हैं, पर उस समय (ताल्लुके दारोके शामनसमयमें) लाग केवल मनमें ही इस यातको जानते श्रीर मानते थे और शामून (या ताईक्न मी जिन्हें कमी कभी कहा जाता था थे) ही यथार्थमें सत्ताघारी यन पैठे थे। जय शासनसत्ता इयेयासुके द्वायमें आयी ते। उस समय ٩o

अपने प्रदेशके अर्कस्वाधीन सुपति है। चुके थे। रिपास्ने यही यदिमानी की जो उनके स्थानीय शासनमें कार इसलेप महीं किया। जब सेकिगाहारामें पश्चिमी सेना हार चुकी श्रीर तेरियेर्त्तामीसरकारका पतन हुआ तव उन्होंने तेरकुगाया यंशका ब्राधिपत्य स्थोकार किया बार इयेयासने भी उनसे कैयल रतनाही चाहा कि ये तेाकृगाया सरकारसे वागी न द्देविका पचन दें, युद्धके अवसरपर सैनिकहपते महायता करें और धादासा वार्षिक कर दिवा करें। दाइमियांको अपने हाधमें रखनेका जो यह उपाय किया गया था कि दारमिया अपने अपने ताल्नुकेमें नहीं प्रत्युत शागुनको राजधानी येदार्में आकर रहें जिसमें कि दार्शिया लीग कुछ कर न सके द्यार नाकुगाया सरकारका ग्राधियत्य यसा रहे—यह उपाय तीसरे शामून इयेमित्सुकी कालतक काममें न ही साया गया था। उनसे इससे अधिक आट कुछ सना इयेवास्के सिये बिना युद्ध किये अनम्भय था ; क्योंकि कुछ दाइमिया तीया-तामी शासनमें उसके समकत्त ये थार बुध तेर उसमे भी भेष्ठ थे. श्रीर रन सब बातेंके सिखा, समी दाहमिया जिनके बाहर रुपेयासु भी नहां था, नरवतः सम्राट्केही प्रजाशन थे। संकिगाहारा युद्धकं परिणाममें इयेयासूने नाल्लुकेदारांसे जा मदेश क्षीत लिये थे उनकी अलवता उसने जागीरके रूपमें मपनेद्दी घरके लागोकी या सहकारियोकी दे डाला और उन्हें भी बाल्नुकेदार या दाइमिया बना श्लिया। ये प्रदेश इस . पट हुए थे कि जिनसे जा दामिश्रा प्रवल थे आए। जिनकी काषीनतामें कमी इयेपास्की सन्देह का उनके प्रदेश थिरे रहते ये आर उनका प्रभाष शार वल बहुने नहीं पाता,

या। देयेयायुका यह मतलव रहता था कि ताल्लुहेदार आप-समें ही एक दूसरेले बचनेकी को श्रियमें हो अपनी स्वय शक्ति अर्च कर डार्ल और उनकी शक्तिभी एक दूसरेले न बहुत पाये, ऐसे प्रतिवन्ध उनके मार्गम उपस्थित किये आये और इस प्रकार कपने धंशका आधिपन्य स्थायोक्ष्यसे स्थापित है।। ऐसे २७६ ताल्लुकेदार तेतकुगाया सरकारके अधीन थे जो

द्मपने श्रपने ताल्लुकेके अन्दर रियासत भागते थे। उनके साथ साथ यहुतसे देकवान श्रर्थात् नायय होते थे। ये किसी ताल्लुकेदारके अधीन नहीं थे, प्रत्युत ताकृगाया सरकारके प्रत्यक्त शासनमें रह कर थे। ड्रेसे प्रदेशपर शासन करते थे। बामियाकी व्यक्तिगत शक्तिको बढनेसे रोकनेके लियेही इनका निम्मांग हुआ था। इस प्रकार जापानमें उस समय प्राचेक स्थानके शासनमें अपनी अपनी उफली और अपना श्रपना रागकी कहायत चरितार्थ होती थी। तथापि · जापानियोकी सजातीयता, श्रीर उनके शाचारविचारीको एफ-ताफे फारण उनमें भी एक प्रकारकी समानता दृष्टिगोचर हाती थी। शासनकी दृष्टिसं, यह देश वास्तवमं यदा हुआ था भीर मुक्य सरकारके ग्रस्तित्व श्रीर बलका रहस्य यही था कि ये जो छोटे छोटे अर्दस्थाधीन राज्य थे उनका स्थतन्त्र यल बढ़नेके मार्गमें माना प्रकारके प्रतियन्ध और उन सबकी शक्तियोंकी परस्पर समतेल रखनेके उपाय किये आते थे।

संवत् १६२४की पुनःस्वापनाके समय जापानमें उक म्कारकी शासनपद्धति प्रचलित थी । अत्र यह देखना चारिये कि पुनःस्थापना क्या थी ।

#### २. पुनःस्थापना

पुन.म्यापनाके मुख्य कारलोंको डाक्टर ध्येनागा इस तरह गिनाते हैं-विक्रमीय उद्योखवीं शताब्दीमें जापानियेनि श्रसाधारण बुद्धिशक्ति प्रकट की। तेरकुगावाषंश अथवा यें कहिये कि शागुनांके शासनमें देशकी शान्ति और सब प्रकारसे सुख मिला जिसके कारण साहित्य और क्ला उन्नत हुई। शोगन लोग. किसी मतलबसे है। या अपनी रुचिसे ही ही. सामुराह्योंकी काशान्त प्रहातिका बहुलानेके लिये हा या विद्याके वास्तियक प्रमसे ही हो, साहित्यके बरावर संरक्त हुआ करते थे। दाइमियो स्रोग भी जब आखेट या आमेदि-प्रमोदसे लुड़ी पा लेते थे ने फ़रसतके समय परिडर्तीके ब्याच्यान और प्रयन्ध यहे च्यानसे सुना करते थे। प्रत्येक बाइमियोप्रदेशको ऋएने यहाँ के चिटानेंको की कि और संख्याना -अभिमान होता था। इस प्रकार देशभरमें बड़े बड़े विद्वान उरपन्न है। गये। उससे देशके साहित्यमें युगान्तर उपस्थित है। गया। नधीम साहित्यने अपना स्वर यदल दिया । इससे पहले अर्थात् गेन-पीसे हैं लेकर तेाकुगावा काल-के पूर्वार्द्धतक क्रिएता, दुवेषिता और संयत विनयशीलता ही साहित्यको विशेषता थो । परन्तु इस युगान्तरने साहित्यमें मयोग जीवन ढालकर स्वाधीननाका श्राज उत्पन्न करदिया। सत्यासत्यवी आहोचना करके और निर्माकताके साथ इतिहास लिखा जाने लगा।

"परन्तु अब प्राचीन इतिहासाँका अध्ययन होने लगा

रे नेनपीकाल बस सबयको कहते हैं जद कि बारितोमाके द्वारा . भाषुपुकी स्थापना हुई है। भार प्राचीन राज्यव्यवस्थाप रिष्टिगत होने सागी तय शोगूगार्शका पास्तविक सकप भी स्पष्ट दिखायी देने साग। पेतिहासिकोंको यह मात्म हा गया कि शोगू-गार्र असलमें
तास्त्रकेतरोंकी डाकेजनी है और खुककपट तथा जालफरेंयसेदी अयतक यह जीती है। उन्होंने यह भी जान सिया
कि जो क्योतोकी राजसभामें केयल बन्दीके समान जीवन
स्यतीत कर रहे थे वे सम्राद्दी वास्तवमें समस्त अधिकार या मान-मर्यादाके अधिकारी थे। इस सातका पता
स्यत ही यह प्रश्न उत्तर्भक अधिकारी थे। इस सातका पता
स्यतः ही यह प्रश्न उत्तर्भक कुछिकारी थे। इस सातका पता
स्यतः ही यह प्रश्न उत्तर्भक कुछिकारी से इस कातका पता
स्यतः ही यह प्रश्न उत्तर्भक कुछिकारी में माने
हिसे १" इसका साभाविक उत्तर भी मिला—"अन्यायसे जो
राज कर रहा है उसे निकाल याहर करें। और वास्तविक
अधिकारीको मानोग्ण साम्राज्यवादियोको राजनीतिका यहो
मुलान्य था। शोगूनाईके विकस वहली आवाज मितोको जिल्ला
कें।भोनकी विद्यासमार्थ वडी थी।

"उसने सं० १७७२ में कई विद्यानोंकी सहायतासे 'दाय-तिहनशी' नामक जापानका एक वड़ा भारी इतिहास तैयार किया। सं० १६०८ तक यह छुपा नहीं था, पर कि कास का उसके नकता कर लेते थे और इस प्रकार छुपते- से परलेही उस प्रथम यहत श्रीम 'दाय-तिहनशी' एक उच्च अंशीका प्रन्थ माना जाने तथा और सम्राट-सत्ताकी पुनःस्थापनामें इसने इतनी पड़ी कहायता की है कि सर अनेंस्ट सेंदोने इसके लेतकते ही कस उभोगका जनक माना है जिसका परिएाम संवर्ध १६२४ का राज्यविष्त्रच हुआ। प्रिन्स कोमोनको चनिको मिसस सुप्रिक्त राव सानयोंने और भी प्रतिभावित किया।

यद पुरुष जैसा प्रभावशाली इतिदासकार था वैसाहा प्रयुद्ध कि दीर उत्साही दशमक मी या। उसने श्ववने 'निहमायारे शो ' नामक इतिहासमें राजमस्त्री तथा। शोगूनोंके उत्यान और पतनका बद्दन सुन्दर वर्षन किया है और प्रधास्थान श्वरायांकि करके, मर्स्तना करके और देशमकिष्णुं श्यभाके साथ इन राजभासादके द्वारणालांके वालपूर्यक सम्राट्ट समा-पहरणुकी बान समारके सामने स्पष्टनया रख दीहै। उसने क्षाके 'सीकी' श्रार्थातु जायानके राजनीतिक इतिहासमें राजवशका

सादन्त इतिहास लिखा और सज़ाट्दी ग्रुचि के क्रमान्त द्वासपर क्लामेग्राल ग्रज्यों से साथ ग्राँच वहागे हैं। इन इति हासकारे व विद्वानों के परिश्रम यथासम्ब प्रथेष्ट फलीमृत हुए। उनके हुछ ज़ज़्यारियों उद्याग करना भी भारम किया।

हुए । उनके मुख्य अनुवायियोने उद्याग करना भी भारत्म किया। साक्ष्मा साजान, वेरागीदा नाराजीतो, गेरात, याकोई हीरागेरें, श्रीर वादको सावगा, ओक्सो, किदो तथा कई अन्य देरामक इस उद्यागमें सम्मितन हुए श्रीर उन्होंने अपने गुरुजोंके

स्याको सत्य कर दिखाया।

" सम्राद्वी क्षेार जनमनका जो धाराप्रवाह हो रहा या उसमें शिन्तोधमेंने पुनरुत्थाननी उपधारा और धाकर मिली जिससे यह प्रवाह द्विगुणित हा गया। विद्यावे उद्घार-के साथ गीजिनी तथा श्रन्य शाचीन साहित्यप्रन्थ यही सुदम श्रालाचनाने साथ पढ़े जाने सुगे और शिन्ताधमें

पुनराधिर्मृत होने लगा। मृत्री तथा हिराता जेस प्रमुख पुरुषाने उसका पन्न लेकर उसके क्रम्युहरामें बड़ी सहा यताकी।

<sup>&#</sup>x27;शिन्ते।धर्मके अनुसार जापान एक पवित्र भूमि है। इसके। देवतास्रोते सिरजा और हमारे सम्राट् उन्हीं देवतार्थोके

पंग्रज हैं। अतप्य देवताके समान उनके मानना श्रीर प्जना चाहिये।.....उस समय जैसी देशको श्रवसा थी उसमें इस सिद्धान्तने राजनीतिण्य क्या प्रमाव टासा होगा यह स्पष्ट ही है। जो सम्रान् प्रत्यत्त देवता हैं, जिनसे ही सब सत्कर्म उत्पन्न होते हैं, जो हमारे यथार्थ सम्प्राधीय है श्रीर जो केयल हमारी श्रदाके एकमात्र श्रिकारी हैं वे इस समय तोकुगाया योगूनोंकी सोहश्रद्धलासे वाँधे जाकर क्यानोकी राजधानीके पीजरेमें बन्द है। सक्के विज्नारं इस श्रव्याय श्रीर बाधमंकी सह नहीं सकते। रोगूनको उतारकर सम्राट्-होको राजगदीपर बैठाना चाहिये।"

इस प्रकार पुनःकापनाके पृथ सामाजिक तथा राज-भीतिक कान्तिकी दुख शक्तियाँ धीरे धीरे, पर निश्चयक्रपसे संशिक्तिके मनके तैयार कर रही थीं।

पश्चात् संघत् १६१० में श्रमरीकन सेनापित पेरी संयुक्त-राग्यकी सरकारसे यह पत्र लेकर जापानमें श्राया कि श्रय हमारा तुम्हारा घ्यवहार हुआ करे। यह जहीं जहाज़ां-का पक बड़ा मारी पेड़ा अपने साथ लाया था जिलको देपने श्रीर उसके श्रत्यामहसे चिकत होनेषर जापानियोमें यद्गी राक्तवली पड़ गयी। तो हुगायासरकारके होग्र उड़ गये श्री उसने समस्त दारिमियोका हुक्म दिया कि समुद्र किनारेपर अपनी श्राक्तिमर सेना श्रीर युक्तसामग्री उपस्थित कर दो।

विक्रमीय सेलहवींसे अठारणी शताज्यीतक ईसाई पाइ-रियोंके उपत्रवके कारण जापानियोंकी जो दुःग्र उठाने पट्टे उसका परिणाम यह दुःश कि राष्ट्रीय एकान्त ओर विद्वे यियोंके निवासान्तपर ताहुगावा शासकोकोश्चलपुरुपने यहा जार दिया और उसके पंशाजींने मी उस मतलगर्का कमी न सम्पर्क रक्षनेसे हमारे राष्ट्रके अस्तित्वपर सद्भर श्रान परेगा इसिलये देशमें उनका रहना बद्धा ही अशुभ है। हुछ शान्त हार्लंडनिवासा व्यापारियोको देशिमा टापुमें रहनेशी आधा थी गयी थी, स्ता भी उन्हें यहून कड़े निपर्माश पालन करना पडता था । उन्हें छे। ४४ र किसी मी विदशो मनुष्यका यह अधिकार नहीं था कि यह जापा नियोम किसी प्रकार भी सम्बन्ध रखे। जापानियोकी मी बाहर जाना मना था। यदि कोई जापानी कहीं जानेका मयत इरता और इस प्रयक्तका पता स्वयता ते। उसे घडी भारी संजा दी जाती थी। यहे यहे जहाज धनाना भी विलवुल मना था । तोकृताचा सरवारका आरम्भले यह शास मतलब रहता था कि सदेशमें कोई विदशी घुसने न पाये और उस उद्देश्यके पालनमें जरा भी शुटि न होन पाती थी।

संनापति पेरी जनी जहाज़ॉका वेडा लेकर पहुँचा। यह सामान जापानियान कभी दक्षा भी न था। दे। सी वर्षनी शान्तिमयी निटा तथा श्रधगढ एकान्तवासने सरकारकी वहे चक्ररमें डाल दिया था। शोग्नको तुझ न स्मा कि क्या वरें क्या न करें, उसने राजकर्मचारियाका प्रामर्थ करनके लिये युत्ता भेजा, अमरीकाके पश्रका तात्यर्थं दार्शमधाकी कहलपा दिया श्रीर क्योताकी सम्राट् समाके लिया कि अपनी राय दे । अयतक शोगून देशका सब कार्य अवने अधिकारपर किया करते थे भीर सम्राट्समायर भी हुक्स चलाते थे। पर भव बरी कठिन समस्याको सामना करना घडा और उन्होंने दार मिया भीर सम्राद्भी सम्मति माँगकर अपनी दुर्वलता व्यक्त दी। दारमियामसे यहुताने और खब सम्रादने भी बद्दी सम्मति दी कि

चिदेशियों को श्रीर विदेशों जहां जांकों अपने पास फटकते न दें श्रीर शुक्त जो सबने अपने रहनेका दक्ष दिख्तवार किया है उसीपर इटे रहा। उन्होंने विदेशियों के साथ किसी तरह की रियायत करनेका थार विरोध किया। इस सम्मतिके देने बालों में कोमान मिनसुङ्गी धंशके ही दाइमिया प्रमुख थे। तोक्षाका चंशकों जो तीन सुरुप शाखार्थ हुई उन्हों में से एक ग्राजाके ये भी थे; परन्तु इस अवस्थाम भी इन्होंने सम्राट्क जा पत्र लेकर सम्राट्की मान्यता थड़ानेपर जोर दिया था। इन्होंने कहा, "असम्ब्रोकी यह चाल है कि वे ब्यायार करनेके निमित्त किसी देश मुख्यों की यह चाल है कि वे ब्यायार करनेके निमित्त किसी देश मुख्यों की वह सिक्त वहां अस्ता 'धर्म' फैलाते हैं और फिर चहाँ के लोगों से लड़ाई कमा है लगा देते हैं। इसिकिये हैं भी स्थापर्य पहले हमारे पुरुपाओंने जो अनुभव ग्राप्त किया है सी वर्ष पहले हमारे पुरुपाओंने जो अनुभव ग्राप्त किया है

उनन्दे। अपने सामने रखे। चीनके बक्तोम-युद्धकी शिक्षाका तिरस्कार मत करा। ११ इसके साथ ही कुछु लेगा ऐसे भी ये जो सरकारकी अन्तरङ्ग सभाने कर्म्मचारी तथा डच व्यापा-१ जापानरे रुमान चीन भी पहले विदेश-सम्पर्णना पूर्ण विरोणी था।

 जापानकी राजनीतिक प्रगति

इ⊏ रियोंसे डच मापा सीखकर पाधात्य सभ्यताको कुछ वस्त-नाएँ पाये हुए थे जिन्होंने कि विदेशसम्बन्ध पुतः स्थापित परनेकी सम्मति दी थी। देशिमार्मे रहनेवाले उच लोगों के द्वारा सरकारके वड़े बड़े कर्मीचारियोंकी पाधास देशी की अवस्था मालूम हो जाया करती थी। अव तो सेनापति पेरीका प्रत्यक्ष सामना ही हुआ। उन्होंने यह सीवा कि ग्रमरीकाकी बात यदि हम नहीं मानते ते। उससे युद्ध करना पड़ेगा जिससे देश मिट्टीमें मिल जायगा । उनका कथन यह था, " यदि इम अमरीकर्नोंका निकाल देनेकी घेटा करेंगे ती हमारे साथ उनकी शब्ता आरम्भ है। जायगी ब्रीर हमकी लड़ना पड़ेगा। यदि इस फेरमें इस पड़ गये ते। यह ऐसा वैसा शत्रु नहीं है जिससे जल्द छुटकारा हा जाय। वे लोग इस बातकी चिन्ता न करेंगे कि कबतक उन्हें लड़ना है।गा। ये सहस्रों रणपात लेकर आ पहुँचेंगे, हमारे तटका घेर लेंगे, हमारी नावेंकि। गिरफ़ार कर लेंगे, हमारे बन्दरांके मार्ग बन्द कर हुँगे झौर अपने तटकी रद्धाकी हमारी सारी आशा पर पानी फिर जायगा। "इस प्रकार देशमें दे। दल है। गये इक ब्यापार बन्द वर दो। बसने नहीं माना क्रीर व्यापार बना इहा। सबद १८६६ में चीनी वायसराय महाराय जिनने चीनमहाराजनी झाडासे हैरान

में इस बक्त जितनी ऋषीम अंग्रेजेनि योहामोमें थी सब छुनि ली घोर इसे नड कर दिया । इस नष्ट सी हुई अफीनका मृत्य लगमग ३ करोड रुपया बतलायाँ लाता है। चीनसरकारने जब यह नीति स्वीनार की तब इस्प्रीमने स्पापा-, धोरी धोरी अपना स्थापार जारी रक्षा । इनपर चीन-सरकारी व्यापार-सम्बन्ध ही तोड दिया । यही इस चीन-प्रपतीय-पुटका

 हुमा । चीनियाकी हार हुई, भीर उन्हें ६ करोड़ ६० लाझ हपया स्त्रीकार करना पड़ा क्योर हांक कारू कारोजाके इवाले करना पड़ा।

थे—जेर्द्रता अर्थात् विदेशी 'श्रसम्योंका' निकाल देनेवाला दल, श्रीर फारकोकुंगे अर्थात् उनके लिये मुक्तझारनीतिका पत्तपाती दल।

संवत् १६११ में तोकुगावा सरकारने जोहतोके घोर विरोध श्रीर चिहानेकी कोई परवाह न करके साहसके साध संयुक्त राज्य, ईंग्लिस्तान श्रीर कससे मी सन्धि की। यह एकहम श्रामुल परिवर्तन था—पुरानी राजनीतिक परम्पराका श्रामुल विपरियाम था। येसा विकद्ध श्राचरण करके भी घह सामुल विपरियाम था। येसा विकद्ध श्राचरण करके भी घह मत्राप्त प्रजाय, उत्तपर कोई सहुट न आवे, यह तो श्रस-म्मय था। सच्चमुच हो इसी गलतीने तीकुगावा सरकारका पतन शीवतर कर दिया।

यहाँसे आगे अब सरकारको दे। चिन्ताएँ रहीं — एक ते।

धन्दरके भगड़े और दूसरे, विदेशियोंके वसेड़े।

यह तो हम पहले ही लिख जुके हैं कि इतिहासकारों, गितोस्यों य प्राचीन साहित्यके विद्वानोंमें यह भाय वहे ही येगसे प्रयक्त हो उठा था कि सहाद् यथार्थमें सत्ताथीश हीं। येगसे प्रयक्त हो उठा था कि सहाद् यथार्थमें सत्ताथीश हीं। समायतः ही इस विचारके लोग विदेश-सम्पर्क-पहके विद्वास्त्र के शाहित हो हो कि तह उन्होंने देखा कि तोहुमावा सरकारने दिना सन्नाद्ध की अनुमतिके विदेशोंसे सम्यक्त स्ता तब उन्होंने उसपर पह समियान लगाया कि इसने सम्राद्धा होह किया है। सम्यवाशी हुए में सबद नहीं थी। ये इन 'काल दाड़ीयांसे सम्यवाशी हुए में सबद नहीं थी। ये इन 'काल दाड़ीयांसे अनितियोंके वारेमें उसी अनुमबको जानते ये जो कि २००

१ जेसे पूनानी और रोमन सेाम शाजीन समयमें स्वकायेतर जातिमात्रको सर्वर-' नंगला' कहा करते थे वेसे ही जापानमें भी निर्देशियों हे लिये यही सन्दरमञ्जल होना था।

पर्प पूर्व इनके पूर्व पुरुषोंको ईसाई पादिरोवों मे सहायतासे मात हुआ था। इसलिये ग्रोग्तूनवी इस नयी वार्यवाहीका छुद्र भी मतलय उनकी समक्रमें न आया और उन्होंने उसका वडातीन मतियाद क्या। ठीक इसके विपरीत उच परिडते विदेश सम्पर्कती पुन स्थापनाके वडे मारी पदापाती थे। परन्तु ये यह लुप समक्षते थे कि प्रचलित ग्रासनपद्धतिसं आर्थात् ग्रासनके पटघारेकी हालतमें राष्ट्रमा सङ्गठन सुदृढ़ नहीं हो सकता, इसलिये उन्होंने भी सम्माद्वे प्रत्यक्ष और वेन्द्रीमृत

शासनका पद्म प्रहणु किया। इत साम्राज्यवादियाके श्रतिरिक्त सात्सुमा, चीशिक, ताला, हिजेन आदि स्थानाके प्रयत घरात मी दाइमिया लीग भी तेतुगाधा सरकारपर वहुत विगड उठे थे। तेतुगाधा श्रीगृतास इनकी वडी पुरानी श्रदायत थी। उनके पूर्व पुर्व त्रीयातामीशासनमें तीरुगावाशासनकी नीव देनेवाले ह्ये बाद्से मानमर्वादा, वक्तपरावम, पदमतिष्ठा आदि समी बाता में बडे थे। तायातामीके पतनके उपरान्त श्रधांत् इयेपास्के पड्यन्त्रसे तायातामीशासनका नाम मिटनेपर इन्हें। न काल की गति देखकर तेत्रुगायाका आधिपत्य स्वीमार कर लिया धापरयधार्थमें इदयसे वे कभी तेलुगाबाशासनके प्रधीन न हुए। इनवी रियासर्ते राजधानीसं बहुत दूर थीं और राज करनेवाले शामुनास इनका सम्बन्ध भी कुलू ऐसा ही चला श्राता था जिसके वारण श्रागृन उन्हें कभी अपनी हुकूमतमें मद्दी ला सके।

जब इन क्षांगाँने देखा कि ते।बुगावा सरकारकी दुर्घहता

१ निम जापानियान दस व्यापारियाक सहवाससे रचनापा सीग्राज्य पाथात्य सम्मातका पाठ पद्मा था ठ ई दक्ष परिदेश कहा जाता था ।

प्रकट हुई और वैदेशिक नीतिसे उसके अनेक शत्रु हो गये हैं
तय उन्होंने अपनी शत्रुता भी बड़े ज़ोरके साथ आरम्भ कर
दो। कभी वे जोरते। अर्थात् विदेश-सम्पर्क-विरोधियोंका पर्छ
प्रहुण करते और कभी साम्राज्यवावियोंका साथ देते, और
प्रत्येक ग्रज्जे या बुरे अवसर व उपायका उपयोग करके शोए
नार्रको मिटानेपर कमर कसे हुए थे। इसी मतलबसे
सात्मुना व चाश्चिक दाइमियोंने सम्राङ्की राजसभाको इस
वातके लिये उसारा कि यह ते बुक्ताव्यकी शासमों हस्लोप

वारके लिये उमारा कि यह ते हुनावाक शासनमें हस्तेलेप शते, और स्वयं ऐसा झाचरण झारम्म किया माने ते हुनावा के शासनमें हस्तेलेप करे, और स्वयं ऐसा झाचरण झारम्म किया माने ते हुनावा विदेश-सम्पर्क विदेश होने ही है । विदेश-सम्पर्क विराधी दलां और आततायियोंका साथ देकर ये लोग वारंवार विदेशियोंका तंग करते और विदेशी जहाज़ीपर झाकमण करते थे। इससे सन्ध्ययद राष्ट्रां और तो हुनापासरकारके बीच, अभी सम्बन्ध स्थापित हुमा ही या कि इतनेहींमें, नये नये अनाड़े येदा होने लगे। पाक्षात्य कुट-मीतिसं कमी काम तो पड़ा ही न था। यह पहला ही मौका था। इससे सरकार ऐसे चक्षा में यह पायी कि कहनेकी यात नहीं। एक औरसे विदेशीय शक्तियोंने तो हुनाया सरकारको मोतरी

विपत्तियोंको न सममते हुए सरकारपर यहा द्वाय डाला, हरजानकी यही यही रकमें माँगी और ऊपरसे सन्धिगत अधिकारोंकी रखा करनेके लिये सस ताकोद दी। इसरी आरसे विदेशीय राष्ट्रीकी उद्दुख्ड नीतिने विदेश-सम्पर्के विरोधियोंकी और भी भड़का दिया जिससे सरकारके नाको दम आ गया। जब मैत्री और व्यापारकी सन्धिक अनुसार कार्य होने समा तय यह भी जबदंस्ती होने लगी कि जापानी चलनसार

सिक्तं में मायसे ही विदेशी सिक्तं भी जापानमं चला करें। जापानी सिक्तंमें 4 दिस्मा सीना श्रीर एक दिस्सा जांदी थी-श्रीर विदेशी सिक्तंमें 4 दिस्सा सीना श्रीर एक दिस्सा जांदी थीं। जा यह जार्न्द्रस्ती श्रारम हुत तब यह भर होने लगा कि अप देशसे सम् शुलित पार्क हुत तब यह भर होने लगा कि अप देशसे सम् शुलित कर के लिये पेसे दिसाबसे जांदीका नया दिस्का तैय्यार करावा जिससे लेन्द्रनमें जुक्तान न हो। पर सरकार के सिक्ता हिस्सा के व्यादेश पार्क साथ विभाव हा सुल्या करावा जिससे लेन्द्रनमें जुक्तान न हो। पर सरकार के सिक्ता हलवाने की देर यी कि सम्पियन पार्ट पक साथ विभाव उठे शीर कहने लगे कि यह ते। सम्पियन मार्गांद्र मह की जा वही है। हसी प्रकार, श्रीर भी करें होटी बडी कि किससा सामना तो कुमावासरकार को करना पड़ा श्रीर विदेश सम्पर्भके प्रारमके १००१२ वर्ष बडी वेवैनीके साथ ते। यहाँ नक कि शोग्नकों अवं खुल गर्यों श्रीर खोर उन्होंने विदेश सम्पर्कका नती जा अपनी श्रींजों देख लिया।

स्वयहा सम्पन्न निर्माण अपना आवा देख (तया ।
स्व प्रकार येले विति समयमें तोहु गावा सरकार चार्य
क्रारसे संक्टोंले गिर गया—बाहरसे विदेशों शिलवाँने द्वा
रखा था, अन्वरसे विदेश सम्पन्न विदोधियोंके उपद्रव, सम्राद्दसमाके इल्लीय, वाइमियोंके परस्थर मतमेद और कार्यविरोध, विमाजिन शासनकी पद्मित तथा पश्चिमी दारिमोर्गिकी
शञ्चनाने नार्शे दम कर दिया था, यहाँतक कि ऐसी किन्न
समस्याओं ॥ विपचियोंका सामना करनेमें सरकार असमर्थ
हो गयी।

सवत् १६२४ में झपने पदका इस्तीफ़ा देने हुए शोगूनने सम्राद् समाको यह धश्र लिखा—

" जिन जिन परिवर्तनोंसे हो कर साम्राज्य ग्राज इस अवस्थाका माप्त हुआ है उन्हें एक बार पीड़े फिर कर देखने- से पता लगता है कि सम्राट्की सत्ता ज्ञील हो चुकनेपर मंत्रीके हाथमें सब सत्ता आ गयी और होगेन और हैजीके युद्धांसे शासनसत्ता सैनिकवर्गके हाथमें आयी। मेरे पूर्व पुरुपतर सम्राट्का जैसा विश्वास और दयामाव था उससे पहले यह किसीको भी प्राप्त नहीं हुआ था।दो सा वर्षसे भी अधिक काल बीत गया कि उन्होंके वंशज आजतक एक के याद एक आकर शासनकार्य निवाह रहे हैं। इस समय उसी कार्यको में भी कर रहा हूँ पर सर्वत्र ही ऋशान्तिके चिह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यड़ी लजाके साथ में इस यातके। स्वीकार करता हूँ कि यह सबसेरी ही ऋयोग्यता श्रीर श्चसमर्थताका दोप है। इसके साथ ही अब हमारा विदेशोंके साथ सम्यन्ध दिन दिन यदता ही जा रहा है जिससे हमारी यिदेशनीतिका कार्य तयतक सन्तोपजनक न हो सकेगा जयतक कि उसे एक ऐसे केन्द्रसे गति न मिले जहाँ कि देशको समस्त शक्तियाँ केन्द्रोभृत हा। इसलिये हमारा यह चित्रयास है कि यदि चर्तमान राज्यपद्धतिको बदलकर सम्राट्-समाके हागाँमें ही सब शासनसत्ता आ जाय और साम्राज्यके सब कार्य 'राष्ट्रकी बहुधा प्रतीत निष्यत सम्मति'-से सम्राट्-समाही किया करे और हम सब देशकी रत्ताके लिये सप भेरभाव भूलकर एक हा जायँ तो यह निश्चय है कि इमारा राष्ट्र भी संसारके अन्य राष्ट्रींके समकत्त है। जायगा।

"यही हमारी झान्तरिक इच्छा है और देशके प्रति अपना फर्सच्य सीचकर इसे हम प्रकट करते हैं। पर इस सम्बन्धम यदि सम्राट्-समाका कुछ दूसरा ही विचार हो तो हमारी प्रापना है कि वह उस विचारको स्पष्टदी प्रकट करनेकी छपा

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति છ

तोकगावासरकारके अन्तिम दिनांकी कुछ छोर वार्त उस यातचीतले माल्म है। सकती हैं जो शोग्नसे शृदिश राजदूत मर हेरी पार्म और फरांसिसी राजदूत महायय लियन राचिसके मिलनेपर इस अवसरपर हुई हैं। संयुक्त राज्यके राजनीतिक पत्रव्यवहारसे यह थात पीछे प्रकट हुई कि शोगुनने कहा या-

"विगत बसन्तमें ही मैं इस बातका समझ चुका था कि जयतक सम्राट् और मेरे बीच शासनकार्य बटा हुआ

है तबहक देशका शासन डोक तरहसे नहीं है। सकता। देशके दे। केन्द्र है। गये थे जहाँसे परस्पर विरोधी आहार्य धोषित होती थी । उदाहरलुके तौरपर मैंने इसकी चर्चा की कि विदेशियोंके लिये हिम्रागे। और मासाका ये दे। सान<sup>1</sup> विदेशियोवे लिये जापानके दो नगर ब्यापारार्थ छुले रखे गरे थे बरहे 'सन्धि-नगरण कहा जाता था। पहले ता केनल जाता बन्दर ही भीनिया और इच्चेकं लिये खुला था और इन इच और चीना व्यापारियाना नापानियासंदनकर रहना पडता था। बादका सक्त १६१०म ग्रमरीकासे कमायदर पेरी आया, जापानियोक्षे व्यापार करनेवेलिये धन्दर मेँगाकर लीट गया ग्रीर फिर १६११ में ब्यकर वसने श्रमरीकाकी श्रीरसे जापानके साध ऐसी सन्धि की जिससे अवगीकाने लिये शिमादा और हानादितो ये दो स्थान सन्यि नगर हो मये। तब श्रीर श्रीर देशवालेमी श्राने लगे श्रीर श्रपने सन्धि नगर कायम करने लगे। अधेजाने निय नागासाकी और हावादितो गुणा। इसके बाद अभरोकावालोंने भी नाग साकीमें प्रवेश साम किया। इसी प्रकार रूसी और दच लोगोंने भी स्थान पाये। एक एक करके १६ शाज्याहे साथ जापानका न्यापार सन्धि करनी पडी श्रीर ऋपना गृहद्वार स्रोल देना पड़ा। इस सन्धिमें आपानके इक्में यहुत ही बुरी कर्ते थीं जिनका निकयधास्थान किया कायमा । जापानी यह सब देखकर सोमृत्यर विग्रह ४ठे थे। क्यांकि

इसीने यह जीका समाया था।

खुले रखनेके वार्रेमें मेरे विचारसे तो सन्धिकी शर्तीपर पूरा श्रमल करना हर हालतमें वाजिव था परन्तु इस दात-के लिये सम्प्राद्की सम्मति वहुत रो पीटकर मिली सो भी

जनकी रच्छासे नहीं । इसिलिये मैंने देशके हितके लिये सम्राट्का स्वना दे दी कि मैं शासनकार्यसे ऋलग होता हूं स्माट्का स्वना दे दी कि मैं शासनकार्यसे ऋलग होता हूं स्म ज्यालसे कि आगे किस प्रकार और किसके द्वारा शासन हो यह ते करनेके लिये दाइमियों की सभा निमन्त्रित की जायगी। यसा करनेमें मैंने अपने सार्थ और परम्परागत सत्ताको नेशियार गोमकार कर निया।

पेसा फरनेमें मैंने अपने खार्थ और परम्परागत सत्ताको देशहितपर न्यालायर कर दिया। "इस देशमें एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसे इस पातका सन्देद हो कि जापानके सम्राट् कौन हैं। सम्राद्दी सम्राट् हैं। मैं अपने शासनारम्मसेही भावी

शासनसत्ताके सम्बन्धमें राष्ट्रकी रच्छा जाननेका प्रयत्न करता था। यदि राष्ट्र यही निष्य करे कि मैं अलग हो जाऊँ तो अपने देशकी भागांके विचारसे मैं उसकी रच्छाका पालन

करनेको तैयार हूँ। "मेरा श्रीर कुछ भी मतलव नहीं है, जो कुछ है सो यही कि नामने नेक जीत नेकालनों से सन सन्ते प्रेमके कारण

भरा भार उछ वा नवावर ना वा वा प्रेमके कारण कि, अवने देश और देशमारयों के मित सब्बे प्रेमके कारण पूर्वपरम्परासे जो शासनस्वा सुक्ते शास हुई थी उससे मैं पूपक हुआ, और यह कह सुनकर कि मैं साम्राज्यके समस्त अमीर उमरायों के निभव भावसे इस प्रश्नकी चर्चा करने के लिय निमन्त्रित करूँगा और बहुमतका स्वीकार कर राष्ट्रीय स्परस्पाके सुधारका निश्चय करूँगा—यह कह नुनकर मैंने सम्राट्समापर सव वात होड़ दी। "

सम्राट्-सभाषर सब बात छाड़ दी।" संबत् १६२४ में शोगृनका त्वागपत्र खीरत हुआ श्रीर इपेयास् द्वारा संखापित ताकुगावासरकारके ढाई सी वर्ष ওই

शासनकालके उपरान्त तथा येगरीतोमो द्वारा सैनिन्नवर्गके श्राधिपत्यनी नींच पडी उसके साढ़े छ सी वर्ष बाद किर साम्राज्यका शासन स्वयं सम्राट्के हाथमें आ गया।

धरन्तु इस पुनरभ्युदयके उप कालके समय देशमें पडा गडवड मच रहा था। एक समालाचक लिखता है. "वार्फु (तोषुगावासरकार) उठा दी गयी और सम्राट्सचा की पुन स्थापना हुई, परन्तु इस पुन-स्थापित सरकार का देशके आयी उद्योगके सम्बन्धमें कोई निश्चित कार्य-मा नहीं था, विदेशोंके प्रथके सम्बन्धमें कुछ भी योजना सोची नहीं गयी थी स्रोर यही प्रश्न क्यों हैं श्रारम्भहीसे साम्राज्यके लिये सबसे महत्त्वका प्रश्न हो रहा था। घर मा साम्राज्यवादिया तथा शोगूनविरोधियोकी धुनकी ज्याला उसके प्रधवते दुव इत्योंको अन्दरही अन्दर भस्म कर रही थी पर उनमें एक भी मनुष्य इस योग्य न निकला जो सा म्राज्यका माखरहम एक करने तथा देशकी साधीनताकी स्थिर रखनेयाली कोई योजना उपस्थित करता। शागुनके स्यागपत्रमें लिखा था वि, यदि 'राष्ट्रकी बहुचा प्रतीत निष्पत सम्मतिके अनुसार सम्राट्समा द्वारा राज्यका शासन हो स्रोत हम सय अना करणस एक हा कर देश श रज्ञा वर ते। यह निश्चय है कि साम्राज्य ससारके राष्ट्रांकी पितमें घैठने योग्य हो सकेगा।" परन्तु शोक ! इन्हीं शन्दी से प्रकट हो रहा है कि उस समय राज्यमें वैसा अन्धेर मच रहा था।

१ क्यो सदत्यरका नाम है। क्यो सब्दक छुठे वर्षे संस्थाति न सेना पति पेरी जापानमें आध्या था।

परन्तु इस अन्धकारके होते हुए भी पुनःस्थापनाका महत्त्व प्रत्येक मनुष्यके अन्तःकरणुपर स्पष्टतया अद्भित था। शोगुनके त्यागपत्रसे तथा उन्होंने जो बातें कुछ विदेशी प्रतिनिधियोंसे कहीं हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस राजनीतिक श्रवस्थान्तरका कारण क्या हुआ। यह मालूम होता है कि जोइता, काइकाकुता, साम्राज्यवादी, सैनिकसचा-विरोधी और स्वयं सैनिकवर्गके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिको राष्ट्रीय पक्षीकरणकी अत्यायश्यकता प्रतीत हो चुकी थी परन्तु इस-की पूर्तिके साधनोंके सम्यन्धम युड़ा ही मतभेद था ; क्यौ-कि उनके सार्थ, विचार और समाव भिन्न भिन्न थे। परन्तु. मतभेदको भूलकर राष्ट्रीय एकीकरणको सब लोगोंने अपनी अपनी दृष्टिका केन्द्र बनाया था । यह सच है कि शास-नसुधारसम्यन्धी काई कार्यकम निश्चित कर सामने रखना उस घषराहरके समय किसीसे भी न वन पड़ा-पर वे इदयसे इस वातका चाहते थे कि किसी न किसी तरह रार् एक हो जाय और उसपर सम्राद्का प्रत्यत्त शासन हो।

शातनसङ्गठनको पद्यति वे अपनेही देशके इतिहासमें हुँ दन सगे शोर यह शासनपदिति उन्होंने स्वीकार को जो कि ताल्लुकेदारोंके शासनके पूर्व देशमें प्रचलित थी स्त्रीर जिस शासनमें राष्ट्र पक्ष्मीय था। यह शासन सम्राट्का प्रस्तकार था। उसीके अनुसार नयी शासनपदित येपातया निर्माण वी गयी। शासक-मण्डलके मुख्य सर्थ सम्राट् पनाये गये जो कि उस समय १५ वर्षके एक पालक ये। उन्हों मन्त्रणा देनके लिये एक मन्त्रिमण्डल यना जिसमें एक प्रपान मन्त्री (जो कि राजयंशमें से चुन लिये गये थे), एक सहायरुपान मन्त्री (जो कि राजयंशमें से चुन लिये गये थे),

भर्ममन्त्री, स्वराष्ट्रसचिव, परराष्ट्रसचिव, त्रर्थमधी, सेता-सचिव, व्यवप्रन्त्री तथा कानूनसचिव नियुक्त किये गये। इस मन्त्रिमण्डलकी सद्दाष्ट्रमाई लिये भी १८ एरामण्डरा-तार्थोकी एक सभा बनावी गयी जिसका दर्जा मान्त्रमण्डलसे भीचा हानेपर भी उसमें इर नहसे सुवार-पत्त्रपतियोका समायेण हुआ या और उस समयके नम्बी कर्तव्यपरावण तथा प्रमावणाली लोकनेता उसमें सम्मिलत थे।

इस प्रकार नथे शासकमण्डल था सरफारने शासकवर्ष परता कारम्भ किया। पर यह बात यहाँ ध्वानमें रसती बाहिये कि उस समय सरकारकी खायका केंग्र स्थायी तथा विशेष साधक नहीं था, सकादर्श भूमिसे जो झाव होती थी यहां थी। अब भी देश्यी अपैलायोन ताल्तुक्देरोंको वची बचायी रियासत चल रही थी। इसलिये गिजिमो (भिन-मण्डलः) तथा सामयी अर्थात् परामर्शदानी ममाने मिलकर यह विचार विचा कि, "श्वापि राजांश्वरे हाथमें अन्न शासनसत्ता आगयी है तथापि शासनव्यको लिये उसके पास आयक वांह्युक्टियर माने हैं और इसलिये तीतुगाता तथा अन्य वाल्युक्टियर परानेंसे दथया यसल करना चाहिये।" श्रीर यही विचार स्थिर हुआ।

धार प्रक्ष यह उपस्थित होता है कि जिस सरकारने तेति गायाचे श्राधिकार छीनकर शोगनगदकी नए कर दिया

१ यह एक ध्यानमं रखने याऱ्य चात है कि छन्नमचानमं प्रधान स्पान समेतन्त्रीके दिया गया है।

र गिनिको अर्थात् मन्त्रियरदक्का यह कार्य था कि राज्यको सर्व बातायर वे विचार कर क्षेत्रगई या भगान अन्त्रीको सकाह र बीर सार्वण का यह काम या कि वह अन्त्रियीकी सहायता—सहकारिता विया करें।

श्रीर जो श्रन्य ताल्लुकेदारवंशीकी भी यही गति करनेवाली थी उस सरकारके खजानेमें ताकुगावा या अन्य लोग वर्षी रुपया भरें १ रन सब लोगोंने मिलकर शखके वलसे नये शासकमण्डल और उसके फेन्ट्र राजसभाको ही क्यों नहीं इया दिया ? यदि ये चाहते ता उनके लिये ऐसा करना उस समय कुछ भी कठिन न था। यह एक वड़ीही विचित्र वात है कि शोगून और दाइमियो लोग अपने प्रसुर धन और अख-शुद्धसे जो काम नहीं कर सके वह काम नयी सरकारने कर डाला जिसके पास न घन था, न फौज थी और न जंगी जहाज ही थे। खर्य शोग्न केकीने विदेशोंके प्रतिनिधियोंसे कहा था कि, सम्राट्की सार्वभाग सत्तामें किसीको सन्देह महीं है। यदि सम्राट्के प्रति यह श्रद्धा न होती ते। इस शान्तिके साथ यह महान राजनीतिक परिवर्तन भी कदापि न दाने पाता और न नयी सरकार यह काम कर पाती क्रिसे शे।गून और दारमियो करनेमें असमर्थ हुए। इतना ही नहीं प्रत्युत यदि सम्राट्की पुनःस्थापनाके पत्तपार्वी नेताझीने यह न जाना हाता कि जापानकी परचमका भय है और उस परचकमें जापानकी खाधीनता हरण हानेपाली है और यदि जापानी लाग एकही विचार, पक ही आचार और एक ही परम्पराके पकजातीय लेगा न हाते ता पेसा ग्रामृत सुधार, राष्ट्रके पुनःस्यापनके कपमें पैसा एकीकरण इतने थोड़े समयमें पेसी शान्तिके साथ होना कदापि सम्मय न हाता।

अय हमें यह देखना चाहिये कि पुनः स्यापनाके उपरान्त कैसे कैसे एक एक महत्त्वके सुधार जापानमें होने लगे।

नपं शासकमण्डलको सुधारवादी नेमाओंने सम्राट्समा-

# जापानकी राजनीतिक प्रगति

=0 में बैटकर श्रपना कार्य श्रारम्म किया । सबसे पहले उन्होने दर-बारकी पुरानी और भद्दी रीतियोकी उठा दिया। द्रवार तया धशुपरम्परासे प्राप्त एकान्तवास तथा अवम्मर्एयतारे। इन्होंने दूर कर दिया, ये नयी वात, नये विचार श्रीर नये काम सोचने लगे श्रीर होटे बडेका ज्याल न कर हर श्रेणीके योग्य तथा विद्वान पुरुपाँका युलाकर उनसे परामर्श लेने लगे। पुरानी लक्कीरके फकोर जापान-दरवारके लिये यह विलक्क

एक नयी वात थी। अवतक प्राचीन परम्परा ख्रार रीतिनीति से जापानका राजदरबार इस तरह वंधा हुआ था जैसे अस्थिल माल। इस आक्स्मिक और आमृत परिवर्तनको देखकर जापानी लाग बाश्चर्यचिकत है। गये और इस पुन

स्मापनारो वे 'इशिन' अर्थात् 'चमत्कार' कहने लगे। र्सके उपरान्त सरकारने विद्यसम्बन्धके प्रश्लपर दृष्टि डाली । इस प्रथमा बहुत शीघ इस हा जाना बहुत ही आय

श्यक था। अपतक सम्राद् समाना व्यवहार विदेशसम्पर्कते सर्थथा विरद्ध रहता स्नाया था। चास्तवमें जाहता अर्थाद सम्पर्विरोधियोने तेतुगावासरकारको मेट व्नेकी चेष्टा इसी आशासे की थी कि जब सम्राट् अधिकारारुट हुँगी ते। समस्त राष्ट्रके संयुक्त उद्योगसे ये विदेशी 'वहशी'

निकाल बाहर किये जायेंगे। अवतक चिदेशसम्पर्वियोध की त्राग कहीं कहीं धधक रही थी छोर लोग यही उत्सुक्ता से यह देख रहे थे कि देखें, ग्रय सरकार विदेशियोसे क्या व्यवहार करती है। एचिजन, तासा, चात्रिड, सत्सुमा, हिजन श्रीर श्राप्तीके

घडे वडे दाइमियोने विदेशसम्पर्वनीतिके सम्यन्धमें सरकारवे पास पर भेमोरियन (आवेदनपत्र) भेजा। उस

लिला था कि "इस समय सरकारके सामने जो जो काम महत्वके हैं उनमें हमारी रायमें सबसे महत्त्वका काम यह है कि
सरकार चिदेशसम्पर्कके सम्बन्धमें अपनी नीति स्पष्टतया
प्रकट कर दे ... अवतक साम्राज्य अन्य देशोंसे अला रहि
है श्रीर उसे संसारकी गतिका कुछ भी परिचय नहीं है । हम
लेगामक केवल यही उद्देश्य रहा कि किसी मंभटमें न पड़ना
पड़े । परन्तु इस तरह हम लेगा दिन दिन अवनत होते जा
रहे हैं और यह भय होता है कि यदि हमारी यही गति रही
तो पक दिन हमें चिदेशी शासनके जुएमें अपनी गईन देनी
पड़ेगी । हमारी प्रार्थना है कि सझाट्-सभाके कर्तथ्यपरायण
पुरुष ऑलं लेशकर इस विपयपर विचार करें और अपने
मानहत लोगोंस अनन्यमन होकर मिले जिसमें कि विदेशिवेमी जो जो गुण हो उनके प्रहणसे हमारी शृटियाँ दूर हो
और हमारा राज्य युग युग बता रहे। "

श्रानमं दरवारने एक श्रानुष्टानपत्र निकाला श्रीर यह
प्रकार किया कि इम लोग जो चाहते थे यह तोजुगाया-सरकारकी गलानेके कारण कुछ भी न हो सका। अब तो दराही
विलक्क यहल गयी है श्रीर अब सिवाय इसके कि विदेशी
राष्ट्रांसे हम मैत्री श्रीर श्रान्तिकी सन्धि कर, श्रीर केंग्रं उपाय
नहीं रहा भीर इसलिये प्या छोटे श्रीर क्या यहे समस्त जापानियोको चाहिये कि विदेशियोंको जो श्रिष्टकार दिये गये हैं
उनकी मर्योदा स्वीकार करें। इसी समय सम्राद्ने विदेशोंसे
अपने हार्दिक भीत्रीमायका उन्हें विश्वास स्लानके लिये त्यात्री
समद सरकारकी विदेशोंके प्रतिनिधियोंसे दरपारमें
सकट सरनेके लिये चिदेशोंके प्रतिनिधियोंसे दरपारमें
नेंट की। यह घटना संयत् १६२५ में हुई श्रीर जापान

#### दर जापानकी राजनीतिक प्रगति

साम्राज्यको उस प्राचीन राजधानीमें वदी भारी खलक्ली

पड गर्या । यह वहनेकी आवश्यकता नहीं है कि इस घटनासं जापानियोंके मनपर क्या प्रभाव वहा । इस समाचारके चारा श्रोर फैसतेही कि 'सास दाढीगाले वहिए याँसें आज इसारे सम्राट्ने द्रवारमें भेंट की है, समल विदेशसम्पर्के विरोधियान अपनी सारी श्राशाश्रीका परिस्थान कर विया। इस प्रकार जिस समस्याकी यूर्ति करनेमें ठोड़ गावासरकारके नाकों दम आ गया था उस समस्याकी सदाके लिये पूर्ति है। गयी। सुधारवादा नेतात्राने इसके उपरान्त दूसरा काम यह क्या कि राजधानीका पुरानी राजधानी क्याताले हटाकर शागृनकी राजधानी बेदा ( ब्राधुनिक तीकिया ) में स्थापित क्या। ऐसा करनेमें मतलब यह था कि क्यातीमें परस्परासे जी बुराह्याँ प्रचलित हो गयी थी उनसे ब्रवारका बुटकार है। और अननक लोगोंका जो यह एक बाम ख्याल या कि हमारे देशम दो राजधानियाँ हैं, एक स्ये।तोम जा नाम मात्र

की राजधानी है और दूसरी घेरोमें जहासे वास्तविक ग्रासन होता है, यह स्वाल विलङ्गलही जाता रहे। इस प्राम्धका भी हुस विरोध हुआ। दरवारने हुस लोग और प्राचीन राज धानीके नागरिक इसके प्रतिकृत थे। फिर मो, जो निक्षप हो

चुका या उसे कार्यमें परिएत करनेमें दुछ भी वितन्य न सभा। राजधानी बदसनेके दुछ ही पूर्व एक वडी मारी घटना हो। गयी। इस घटनावर लोगोंका उसना प्यान नहीं गया

हैं। गयी। इस घटनावर लोगोंडा उतना प्यान नहीं गया जितना कि नयी सरकारने अन्य नये सुधारीवर, पर उसका जी परिणाम हुमा है उससे उसे क्षाधुनिक जापानके इतिहास ही एक ब्रत्यन्त महत्त्वकी घटना समक्षना चाहिये । सम्राट्ने शपध लेकर उस सिद्धान्तपञ्चकको घोषित किया जिसपर कि नवश्रक्थापित सरकारने शासनकार्य करना निश्चय किया था। सम्राट्की यही घोपणा बादको 'सिद्धान्तपञ्चकका शपथ-पत्र । के नामसे प्रसिद्ध हुई । इस शपथपत्रने जापानके इति-हासमें वही काम किया है, जो इंग्लैंडके इतिहासमें मैग्ना-चार्टाने । घोषणाका सारांश यह है--

१. विस्तुतप्रदेशसे निर्वाचित सदस्योकी एक सभा स्थापित की जायगी और राष्ट्रकी सब बात पद्मपातरहित घटसके अनन्तर निश्चित होंगी।

२. राष्ट्रकीशासनसम्बन्धी सब वातें शासक और शासित

दोनोंके सहकारी उद्योगसे की जायँगी। ३. सप लोगोंको-राजकर्मचारी, सैनिक तथा अन्य

सभीको-विधिसङ्गत इच्छाश्रोंके पूर्ण हानेकी श्राशा दिलाकर उन्हें सुस्त थार बसन्तुष्ट होनेसे रोकना होगा।

४. वे पुराने रियाज जो विलकुल वाहियात (अए) हैं, होड दिये जायँगे श्रीर सब काम न्याय श्रीर सचाईसे किये झावँगे ।

 शान और पाण्डित्य संसारभरसे प्रहेण करना द्देगा, और इस प्रकारसे साम्राज्यकी नीय का सुदद करना होगा।

सिद्धान्तपञ्चकके प्रथम सिद्धान्तके अनुसार संयक्ष १६२६में कंगिशो नामकी समा स्थापित की गयी। इस समाम प्रायः देशके ताल्लुकेदार लोग थे। इस समाका उद्देश्य यद या कि राष्ट्रके विचार और शासनकत्तों लोगोंकी सम्मति माल्म हो। इस समाके अधियेशनमें कई महस्य-

=8 के सुधार सुचित किये गये। यथा मूमिकर स्त्रीर कर्ज पर च्याजकी निश्चित दर की दूर करना, अन्त्यज जातिविशेषकी 'एता' कहनेको मनाही, और प्राणुद्गुडको नियमित कर देने याले एक फानूनका बनाया जाना इत्यादि ये सब प्रस्ताव ग्रत्थन्त महत्त्वकेथे और इनसे जापानके सामाजिक श्राचारिवचाए मैं यहा भारी परिवर्तन अवश्यम्मावी था । उदाहरणार्य, दे। तलवारे वाँधकर चलना, सामुराहयोका एक विशेष श्रीधकार था । किसान, कारीगर या सीदागर से उनकी पार्यन्य इसी अधिकार से प्रतीत होती थी। सामुराह्योंकी ही यह एक विशेष मर्यादा थी। इस प्रया की उठाने,

१ एना या 'कल्पन' का कमडा कभी ते नहीं हुआ है। बुख लोगींग कहना है कि से लोग जापानमें नाल्लुनेदार-शासन बहितकी नीव दालनेवास वारीनोमोके दासांपुत्र है। कुछ योग यह बदने हैं कि १६ वी राताब्दीने कुरतमें जापानके नेपीलियन हिदेशीकीने केरियामें एक सेना भेजी थी हा सेना कौरियासे जिन वैदियाना पकडवर ल चायी तर्दाकी सन्ताव व पेता लोग है। भीर पुछ लोग यह भी कहते हैं कि वीद्रधर्मके प्रचारहे मास्यिक्य एक महापाप समका जाने लगा, चतएव जी लोग पशुक्यानि च्यापार करते थे उनकी यह एक चलग जाति ही बन गयी। एना स्रोग ऐसे ही काम याने पशुवध करना, चमडा कमाना, जूने बनाना, कन खोहना, मुद्दें गाड़ना ऐसे बाम किया करते थे।

२ ताल्लुकेटावेक्वे शासनकालमें तलकाश्वी यह मयाँदा थी कि वह मामुराइयोजी प्रत्यच बातमा ही समम्बी जाती थी। सामुराइयोजी दो तसवार चापनेवा अधिकार था। एक तलवार वडी और एक उसमे झोटी होती थी। बडी तलवार इसलिये कि उससे वह राष्ट्रका महार करें। होटी तलवार्षी यह मतलब था कि यदि उसके गौरवपर किसी प्रकारका कलडू लगा ग्रीर किसी देवायसे वह बिट न सका सा दक्ष कृपालने वह अपना जीवन समाप्त कर दे १

श्रीर अन्यज जातिका कलांद्वित नाम पता उड़ानेके प्रस्तायोंका तालपं यह था कि समाजले भेलियिशेषकी प्रधानताका लेाप श्रीर समाजकी पर्लंड्यवस्थाका नाश हो जाय । कोनिश्रोमें इन विपयोंकी चर्चां तो हुई परन्तु आक्षर्य इस बातका है कि इस चर्चांसे समासदोंको दिलचस्पीन हुई पर्वेक्षि एक तो लेाग इस चर्चांके योग्य नहीं थे और इसरे कालकी गतिको कौन रोक सकता है इस तह समा हुई ग हुई सब यरायर हुआ और संवत् १६२० में समा ह्यांति की गयो और अन्तमें स्वत् १६२० में समा हो शहर सा व्याप्त हुआ और अन्तमें स्वत् १६२० में समा हो उड़ादांगयी। पर समामें जिन जिन सुपार्यकी चर्चां हुई यो, सरकारने आगे खलकर ये सब सुपार कार्यमें परिण्त कर दिये।

ह्यस सरकार शासनसम्बन्धी नाना प्रकारके सुभार करनेमें लगी हुई थी ब्रोर उथर ईशान (पूर्वोत्तर) प्रान्तों ने यहा असन्तेष और गड़यह मच रहा या। पूर्वके कुछ दारिमयोंने तो पुनःस्थापनाका महत्त्वही नहीं सममा, प्यांकि वे साफ़ साफ़ यह रंख रहे थे कि कुछ दरवारी और पश्चिमके कुछ दारिमयों मिलकर सब राजकाज चला रहे हैं। पूर्वोद्दार्सियोंने पिरोपनः कुखाना और पर्यक्त दारिमयोंने यह सममा कि सत्तुमा, चोशिक, आको, हिज़न य इचीज़नके दारिमयोंने यात्तिमयोंने यात्तिम साद्वार्कों पट्टी पढ़ा दो है और स्पर्य राज्यका उपयोग कर रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने पदच्युत योग्त केकीको अपना अधिकार पुनः प्राप्त करनेके लिये उमारना आरम किया। परिणाम यह दुखा कि सम्रद्र और तोकुगाया राज्यानके योग्ति कार्यों हु सासुर्यों लोग ये और तोकुगायावाकी आरसे उसके अनन्य सामुर्यों लोग ये और तोकुगायावाकी आरसे उसके अनन्य सामुर्यों लोग ये। भयइर

रतपात आरम्म हुआ और पश्चिमी नथा पूर्वी दारिमियँकै बोच जो पुरानी खदाबतथी वह भी इस मैक्किर भड़क उठी। परन्तु यहतथोहेही समयमें पूर्वीय सेनाओहा वारगर हार पर सम्रादकी ग्ररण लेनो पड़ी।

स्ववत् १९८६ के मध्यमानमें देशमें श्रीरले छैं।रतह शान्ति स्थावित हो। नथी। नथीन सरकारका द्वद्शा के नया। पर शुस्तु हो समय बाद एक श्रीर सहुट उपस्थित हुआ

जिसे तुधारवादी नेताआको हर हालतम इरही कर दना चाहिये था क्योंकि एसा किय दिना उनका उद्देश्यही सफल न होता । वह सद्भुष्ट यह या जि सरकारको अब ताल्ल हेंदारी ही उटा देनी थी क्योंबि इसके विना राष्ट्रीय एकीकरण् असम्भय था। सम्रादकी पुन स्थापनाका मतलव ही यहाँ धा यद्यपि आरम्भमें यह वात किमीका सुभी नहीं थी। पर्रात अव उन्होंने स्पष्ट ही देख लिया कि जयतक एक एक एक स्टिमिंग अपनी अपनी रियासनको भीग रहा है और मनमा<sup>जा खर्च</sup> और पानून चला रहा है तवतक केन्द्रस्थ सरकारकी सुद्ध स्थापना नहीं है। सकती। पर उन सैकड्री वाहमियालें उनके उन नृपनुल्य श्रधिकारोकी, उनकी उस मानमर्यादाकी और उनके उन अधिष्टत प्रदेशोंका जिन्हें वे कई शताब्दियासे भागते भागे हैं, अब छीन लगा कोई आसान काम नहीं था। इसके लिये यूरपने सेवड़ा धर्प रक्तकी नदियाँ बहायी है। जापानमें यह काम वैसे हुआ यह एक देखने येएय वात हागी। उस समय और जबद म्नीसे सरकार इस कामका वदापि

न कर सकती थी, फ्योबि उसके पास न कोई सङ्घटित सना भी और न इच्च ही था। जो कुछ आवधी वह ताल्नुकेंदारोंसे की दोनो थी। सरकारका जो कुछ वस था यह यहाँ आ कि कतियय सामुराई उसके सच्चे भक थे। येही सुधारके नेता थे और प्रायः पश्चिमी प्रतापशाली दाइमियोंके आधित लोग थे। सर्वसाधरण सम्रादकी सार्वमीम सचाको अन्तः करणसे मानते थे। सम्रादकी आवि ताकी न्वेहमणे अव्यादकारी और उच्चे इस वातको भी मतीति हो जुकी यी कि यदि हमारे देश-में पक्ता स्थापित न होती तो विदेशी राजाग्रीसे यवना हमारे तिये अस्मभव हो जावगा। परन्तु सैन्यग्रीक तथा अन्य उपकरण् और सायन अभीतक दाशियों सोगोंकेही हाथमें थे और सरकारको जो काम करना या वह तो इस्त्रें के स्थापित उच्चेय सहस्रो हुए अपने अवना काम किया है, यह भी इस अपने सहस्रो हुए अपने अवना काम किया है, यह भी इस यासनकारितनादकका एक पड़ाही मनीहर दश्य है।

किद्दा नामक एक पुकरने यह खुबता दी कि पहले यह उद्योग किया जाय कि दाहिमयो लोग राष्ट्रकट्याय के हेतु खुशी- सं अपनी जागीर सरकारको है हैं । यह सुबता आकृषि, सामो तथा अन्य सीमोंको भी स्थीकृत हुई। किद्दा, आकृषी, सामो तथा अन्य सीमोंको भी स्थीकृत हुई। किद्दा, आकृषी, सामो तथा अन्य सीमोंको भी स्थीकृत हुई। किद्दा, आकृषी और सामो सीम तथा अन्य ये और सामे थी। अर्थे पहते के सामे सामे ये। अर्थे पहते के सम्बद्ध पहते के साम के सम्बद्ध पहते व्यक्ति सरकार पराकारी पहिमा तथा सिमा तथा सामे अपनी आपोर हिसा के स्थित पराकारी सिमा के सम्बद्ध पहते सम्बद्ध पहते अपनी अपनी आपोर हैशकस्थाणके हेतु सम्राद्ध के सम्बद्ध पहते सम्बद्ध सामे अपनी अपनी आपोर हैशकस्थाणके हेतु सम्राद्ध के स्था कर ही। इसके साथ उन्होंने सरकारके पास एक सामेदनपर मेजा किसमें निम्निलिकित पाते थी—"साझा व्यवपात्रकाल है होती आसननीतिका यह एक अटल सिद्धान रहा है सम्राद्ध वैदान ही हमारे करा समुद्ध वैदान ही हमारे करा

सदा राज्य और शासन करते रहैं। साम्राज्यमें एक भी भूमियाएड ऐसा नहीं हैं जो सम्राद्का न हो और एक भी श्रीय
वासी ऐसा नहीं हैं जो सम्राद्की प्रजा न हो, यद्यारि वीचमें
सम्राद्क्ता के सील हो जानेस सैनिक्चर्गने सिर उठाया था
और भूमिपर अधिकार करके उसने उसे अपने अभुपाएके
पारितायिकस्वक्ष आपसमें बाँड लिया था। पर अव
जब कि सम्राद्की सक्ता पुन. साथित हो जुकी है, हम लीग
उस भूमिको अपने अधिकारमें वैसे रख सकते हैं जो भूमि
कि सम्राद्की हैं और हम लोग उन लोगोंका शासन भी कैसे
कर सकते हैं जो कि सम्राद्की प्रजा है। शासि साथ सम्राद्की
अपनी समस्त सैन्यस्याधिक पृत्रि अद्यक्ति साथ सम्राद्की
स्वर्णी में अपने स्वर्ण वस्ते ह और यह प्रार्थना करते है कि सव
पान्त, सैन्यसम्बन्धी स्व नियम, श्रीवानी और प्रीज्यारी
कायदें, तथा होटेसे होटे आजापत्र भी सम्राद्के दरवारसे

ही निर्मात और वापित हाँ जिससे वि समस्त देश पक हैं। धुरुगतमने अधीन रहे। इसी उपायसे हमादा देश भी ससाद में अन्य शिनशाली देशोंने समनक देगा। ।" इस उच्चिवसारमधुर आवेदनपुत्रने जापानियोंने देश

इस उच्चायबारमुद्द खावदनपनन जापानियां दश सिन्पूर्ण इत्यपर वह बाम क्यिय जा कि शहनासंसे सुस ज्ञित सिनिकगण्डे भयानक प्रत्यंनसे क्रापि न होता। इन चार स्वार्यन्यामी दासियोंना उदाहरण वायुवेगसे देशमें फैल गया और एक एक करके सा दासियोंने उनका अनुकरण क्या। २०६ वाहमियोंसे केवल १७ वाकी रह गये। इससे मालूम होता है कि दाहमियोंने अपनी इच्छा और रज्ञामन्दा से ही अपनी वश्यपरभ्यानत भूमि प्रातीरसे सरकारके हवाले पी। किसीने यह नहीं कहा कि सरकारने अवर्यनी की। यही बात यदि अमरीकामें दोती और संयुक्तराष्ट्रकी सरकार अमरीकाके ट्रान्स-कारिटनेएट-रेलवेके मालिक मि० हारोमान या मि० दिलसे कहती कि अपनी रेलवे हमें दे ते और उसका उचित मृल्य ले ले तो वहाँके स्वातंत्र्ययादी लोग सरकारके रस कार्यको जन्ती और जवदंस्ती कहनंमें कोई कसर करते। अस्तु। जापानमें यह सब कुछ एक ऐसे अपसरपर हुआ है जब उसको आत्यन्त आवश्यकता थी। इससे जापानी स्वमावकी विशेषता प्रकट हा जाती है।

यह अनन्य देशमिक तो यी ही पर इसके साथ ही एक.
श्रीर वात भी यी जिसके कारण इस दुःसाध्य कार्यमें
सफलता मात्र हो सकी। बहुतसे ताल्लुकेदारवंशोंका यह हाल
या कि उनका सब कामकाज उनके उपनायक या कारिन्दे लोग ही देखा करते थे और प्रायः यही कारिन्दे सुधारवादी नेता
थे। इसलिये जब ये लोग अपने मालिकसे किसी कार्यके करने का मस्ताय करते तो मालिक उसका विरोध नहीं करते

जय दाहिमियों लोगीन ख्रवनी ख्रपनी जागीर सरकारको अपेण कर दों तो ये ही लोग उन जागीरोंपर ग्रासक नियुक्त किये गये और उनकी जागीरोंले जो पहले उन्हें शामदनी मिला करनी थी उसका दसवाँ हिस्सा उन्हें देतनक्रासे दिया जाने लगा और उनके जो उपनायक या कारिन्दे थे उन्हें भी एक निश्चित बेतनके साथ ख्रफसरीकी जगहापर तैनान कर दिया गया। पर जो सुआरवादी नेता देशके सम्पूर्ण पक्षीकरणका प्रयल कर रहे थे उन्हें यह प्रयम्भ भी ग्रीम ही असन्तोपजनक प्रतीत होने लगा। अय यह देश पहने लगा कि जयतक मृतपूर्व दाहमियों और उनके कारिन्दे लगा कि जयतक मृतपूर्व दाहमियों और उनके कारिन्दे लगा हि जयतक मृतपूर्व दाहमियों और उनके कारिन्दे

#### .eo जापानकी राजनीतिक प्रगति

शासनपद्धतिको सब युराइयाँ दूर नहीं हो सकती । १६-लिये सरकारने श्रव इन ताल्लुकेट्रारोंको ही शासनकारेसे हटा देनेका मनसूबा साँधा । यह मनसूबा प्रा करनेके लिये भी सरकारने सामका अधसन्यन किया ।

मी सरकारने सामका अवसम्यन किया।

इयाहरा, कियो क्षेप्र ब्राहुन्ये। जोकि राजकार्यमें पूर्ण
पटु थे, पश्चिमके भूतपूर्व दारमियोंसे पातचीत करने ब्राह
नाल्नुकेदार-गासनग्वति विल्रुलहो उठा देनेकी वातपर
उन्हें राजी करनेकेलिये मेजे गये नारमियोंने हुम आपित
हों को श्चीर सरकारको मीतिको शिरोकार्य माना। संयद
१६२२ में जाएनके महाराजाधिराजको क्षारसे एक घोषणाप्य
निकला जिसमें यह घोषित हुब्या कि ब्राजसे वाहमियोगिरीका
व्यन्त हुव्या श्चीर अवतक जो दाहमियो जागीरांपर सरकारकी
क्षारसे ग्रासन करते थे वे भी अप इस ग्रासनमारसे मुक
किये जाते हैं। साथही यह भी घोषित हुब्या कि अप इसके
याद स्वयं मुक्य सरकारही ग्रासकोंको नियुक्त करेगी अपया
वह स्वयं मुक्य सरकारही ग्रासकोंको नियुक्त करेगी अपया

### द्वितीय परिच्छेद

## राष्ट्रसङ्घटनसम्बन्धी उद्योगकी प्रथम श्रवस्था ।

प्रधम परिच्छेदमं यह दिखलाया गया है कि सं० १६२४ की जुन: स्यापनाके पूर्य जापानकी राजनीतिक प्रवस्था फ्या थी श्रीर रस मकार राज्यतंत्रमं ऐसी फ्रान्ति होनेके क्या क्या थी श्रीर रस मकार राज्यतंत्रमं ऐसी फ्रान्ति होनेके क्या क्या कारण हुए और अन्तमं उनका क्या परिणाम हुन्ना। हुन्दि स्टिच्हें में यह दिखलाया जायना कि साम्राज्यको सङ्ग्रिट स्टिच्हें में यह दिखलाया जायना कि साम्राज्यको सङ्ग्रिट स्टिच्हें में यह दिखलाया जायना कि साम्राज्यको राज्या ज्योग हुग्रा—अर्थात् मातिनिधिक राज्यसंस्थाश्रीके विचार जो चार्स्स्य मूलतः पश्चिममें ही मिसते हैं जापानियोग कहाँसे उत्पार हुए, स्निचिचारों और करवनाश्रीका उन्होंने अपने देशके प्राक्तारण्यों केसे और क्या उपयोग किया, और कैसे उन्होंने मातिनिधिक सँस्थाएँ स्थापित की।

जापानमें प्रातिनिधिक राज्यसङ्द्रनका उद्योग सन्य देशों
की देवादेवी राजाको पदच्युन करने स्रयवा "निधि और
प्रतिनिधि" का प्रश्न करनेके लिये नहीं आरम्म हुझा। किन्तु
सन्नाद्की पुनःकापनाके संस्कारका ही यह अवस्यम्मायी
परिशाम था। यह एक पेसा संस्कार था जो देशमें यूरपकी
नकत उतारनेकी युद्धिसे ही उत्यन्न हुझा था, चाहे रस
पातको संस्कारक लाग गुरुद्दिसे जानते हों या न जानते हों।
जापान राष्ट्रकी लिख जिस अवस्था, पास्चान्य राष्ट्रोकी
नुतनाम जापानियोंको अवनत दशा और जापान मूमिके
महत्य य गीरपको कायम रखनेकी उनकी सदिच्छा, रन्हीं
पातीने तो जापानियोंको पास्चारयोंका अपितन्य अनुकरण

करनेके लिये उद्दीवित किया था। जापानियोंके दिलमें यह ब्राग्रा थी कि पोक्षात्योंका ब्रानुकरण करनेसे जापानकी दशा सुधर जायगी और यूरव व अमरीका ने देशोंके समान यह भी व्यापार व कलाकी गुलमें निपुण श्रीर समृद्ध होगा। सवत् १६५४ में प्रतिनिधि समाके एक अधिवेशनमें काउएट आहमाने (जी उस समय वैदेशिक सचिव या मन्त्री थे) कहा था, "' जब हम इस बातका ब्रानुसन्धान करते हैं कि मेर्ज़ा ै कालकी बैदेशिन नीतिमें क्या क्या जास वातें थी ता यह पता सगता है कि पुन स्वापनापर सम्राट्के धचारित आश्वापत्रमें तिसे श्रनु सार उस समय अन्य देशांके समकत्त्र हानेकी उत्करता ही सबसे प्रयत्न थी और पुन सापनाने उपरान्त जितने राष्ट्री य परिधर्तन हुए इ उनके मृतमें यही उत्करहा काम करती हुई देल पहती है। लाग इस बातका समक्र गये थे कि अन्य शक्तिशाली देशोंनी बरायरी लाम करनेने लिये हम लोगोंकी समयके अनुसार अपनी विचाश्रीर शिला, तथा राष्ट्रीय सस्या श्रोम परिवर्तन करना होगा। (सी कारण ताल्लुके दारीके स्थानमें हाकिम नियत किये गये, चलनसार सिकॉका सहकार हुन्न. श्रनिवर्ष सैन्यसंवाका कानून बना, बहुतसं पुराने कानून श्चवल बदल हुए और नये बनाये गये, श्वानिक समाएँ स्वापित हुई, श्रीर सर्वसाधारशको स्यानिक खराज्य दिया गया र वर्तमान जाणान-सम्राद्धे विता स्वर्णीय मम्राट् मुत्मुहिती 'मनी' य

'मिनी' कहतात थे। इस शब्दका वर्ष है, ' प्रकाश-पूर्ण-शान्ति "। मुन्सुः हनेर बान्तरमं वडे सान्त, सुरिक्ष श्रीर बनापालक राजा थे । इन्हींक ममयमं सम्राट्सत्ता पुन स्थापित हुई, जापाना पार्शनेट बनी स्त्रीर नापानका नाम दिल्दिगन्तमें फला । इसीलिय इनक शासन कालकी 'मगा-काल कदते हैं। इन सम्राट् वी मृत्यु १८०० में हुई।

जिसके ही कारण श्रन्तमें जाकर साम्राज्यसङ्घटनका रूप भी बहुत कुछु परिवर्तित हुआ । इसी राष्ट्रीय नीतिने श्रथवा जिसे 'देशका संसारके लिये उपयुक्त होना और आगे पैर वढ़ाना' कहते हैं उसीने या यों कहिये कि अन्य शक्तिशाली राष्ट्रीकी बरावरी करनेकी उत्कर्ण्डाने ही जापानको इस योग्य बनाया है कि संसारमें उसकी इतनी इङ्जत है।" फिर मी, जापानकी प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका इति-हास क्रियनेवाले बहुतसे देशी वा विदेशी लेखकीने पुनः-स्थापनाके प्रतिज्ञापत्रकी पहली प्रतिज्ञाको हो प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके क्रमका उपक्रम मान लिया है झीर इसींपर यड़ा जार दिया है, माना यही प्रतिहा इस प्रातिनिधिक राज्य-पदितिके उद्योगकी जड़ है। यह सब है कि सं०१६३१ में जय रेडिकल अर्थात् श्रामृलनुधारवादी राजनीतिझीने प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका ग्रान्दोलन धड्डे ज़ोर शोरसे उठाया ने। उस समय उन्हेंनि प्रतिहापत्रकी प्रथम प्रतिहाका

ग्रर्थ—जो वास्तवमें बहुन ही श्रस्पष्ट है—इस प्रकार समभाने का प्रयत्न किया था कि जिससे यह प्रकट हो कि सम्राट्-सत्ता-की स्थापनाके समय सम्राट् प्रातिनिधिक राज्यप्रवर्तन चाहते थे, श्रीर इसी बातपर उन्होंने सर्व साधारणकी समा तुरंत स्थापित करानेको ज़िद पकड़ी। प्रतिज्ञापप्रका ऐसा उपयोग करनेसे उनके आन्दोलनका ज़ोर यहा क्योंकि ' सम्राट्को प्रतिज्ञाः के नामपर सर्वसाधारणको अपने श्रनुकृत पना लेना उनके लिये बहुतही सुगम हुआ। इसका विरोध करना किसीके लिये भी मंभव नहीं था और सरकारफे लिये मी प्रातिनिधिक राज्यसद्वटनके कार्यसे पीछे इटना कटिन हो

गया ग्रर्थात् तुरन्नही उमका परिवर्तन करना पड़ा। परन्त् यह

माननेके लिये कई कारण हैं कि मितिबापत्रकी प्रथम प्रतिकादी प्रातिनिधिक राज्यसहरनकी आधारयष्टिका नहीं थी।

'म्यारगी' शब्दका अर्थ है, वीन्सिल, सभा या कार्क्र-रेग्स। र्सकर भाषान्तर गायः ऐसे अवसरीषर 'मन्यणसमा' किया गया है। परन्तु यह कह देना आवश्यक है कि 'मन्यण' श्रव्द मापानरफारीने केवल अपने मनसे लगा दिया है। 'होरोन श्रव्दका अर्थे ' पत्तणातरिहत सम्मति ' या 'पत्तणातरिहत वादियाद 'हे। सकता है, पर उत्तका भी 'सर्वसाणार्णकी सम्मति' यह अर्थ नहीं है। सकता । जापानी भाषामें 'सर्य-साधारणकी सम्मति' के लिये पत्त दूसरा श्रव्द 'योरोन' मौजूद है। पर भाषान्तरकारीने 'कारोन' के। हो 'प्यसाधारणकी सम्मति' समक्रलिया हस में दक्ता यही मतलब रहा होगा कि सथत् १८४६के कॉस्टिट्यूयन या प्रातिनिधिक राज्यपद्धति-के आकोलको प्रविभाग्यस में योष्ट प्रिटिमने।

यह तो प्रतिकापनकी इवारतकी बात हुई। प्रय उसके कारण भी देखिये। कानस्ट इयेनामा कहते हैं कि जापानका समस्त जनसमुदाय विदेशियों के सम्वकंसे पकापक सुम्य हो उटा और इसीसे प्रतिक्रियों के सम्वकंसे पकापक सुम्य हो उटा और इसीसे प्रतिक्रियंकर राज्यपद्धतिकी बात जनसमु वापसे ही उटी। पर कानस्ट, साहब यह नहीं बतलाते कि सम्या प्रतिक्राने प्रतिक्रा किया है। काना ब्रिक्स का प्रथम प्रतिक्राने क्या की क्या है। काना ब्रिक्स का यह कहना है कि यह प्रतिक्री इसलिय वीचित हुई थी कि सासुमा या चीरिएउके दाइमियों सोण किर कहीं श्रीपून न यनआई। पर यह कहने हुए कान

<sup>ी.</sup> मूल प्रतिका इस प्रकार हैं - हिरोज़ू बाहगा वीक्रीकाशी बाद्धा केशीय केम्स् वेसी ।

# सङ्घटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था हेप्

साहव एक बात बिलकुलही भूलजाते हैं। वह यह कि जिन लोगोंने पुनःसापनाका नेतृत्व प्रहण किया था उनमें सत्सुमा श्रीर चोशिऊके ही सामुराई लोग प्रधान थे। श्रीर सामुरा-स्पेके ही कहनेपर दाइमियों लोग चलते थे, दाइमियों के कह नेपर सामुराई नहीं। दाइमियों लोगोंका जो कुळु यल था वह सामुराइयोंके ही हाथमें था।

प्रतिशाका उद्देश्य, कप्तान ब्रिइलेने जो समभा कि राज्य-में प्रधानसत्ता पानेसे दाइमियों रोके जायँ, इतना जद और स्वार्थभरा नहीं था। प्रत्युत् नेताओं की यह हार्दिक और पूर्ण इच्छा थी कि देशको ब्रार विशेष करके पूर्वके शक्तिशाली दारमियों लोगोंका जोकिपुरानी ईर्घा और द्वेपके कारण अब भी पश्चिमी दारमियोंको कुछ न समझकर सारसुमा और चाेशिऊ के सामुराइयोंकी कार्यवाहियोंकी सन्देहमरी दृष्टिसे देख रहे थे-उन्हें यह दिखला दें कि नेताओं का केाई स्वार्थसाधन इसमें नहीं है, यटिक सम्राट्के प्रत्यक्ष शासनाधीन होकर राष्ट्रीय जीवनका पक्षीकरण—राष्ट्रीय शक्तिका केन्द्रीकरण ही उनका उद्देश्य है। इस समय जापान वाहरी दवायसे हैरान था और उसके नेताओंको राष्ट्रकी स्वाधीनता यचानेके लिये राष्ट्रीय एकीकरणका उद्योग ही सर्व प्रधान कार्य्य प्रतीत होता था। उन्हें त्राशा थी कि सम्राट्की घोषणा या 'प्रतिक्षापत्रसे' समस्त दारमियों लोग भी हमें का मिलंगे। इसीलिये तेर प्रतिकापन-की पहलो प्रतिज्ञा है, कि "यहुसंख्यक पुरुषोंकी एक सभा स्पापित की जायगी श्रीर राज्यकी सब बातीपर पत्तपात-रहित विचार हे। चुकनेपर श्रयवा राष्ट्रकी सम्मतिके अनुसार कार्य किया जायगा। "इस प्रतिवाक घोषित होनेके पहले श्रीर याद भी नेताओंने जी कार्य किये हैं, मुक्ते विश्वास है कि उनसे उनवी हार्दिकता पूर्णक्षेत्रण प्रमाणित हा जाती है।
उन्होने विदेशियोर्ग सन्धिमन अधिकारोंकी मान लिया,
इरमारकी कई परम्परागत कुरीतियोंकी उठा दिया, जातपाँत
वा केर्द्र अञ्चया विमा लगाय हर जातिक योग्य, बुद्धिमान,
विद्वान च समर्थ पुरुषोंके दरपारमें आसन दिया, प्राप्त
राजधानी यहल कर नयी कथम की, श्लीर हारियो तथा
उनके प्रतिनिध्याकी परामर्थक्षमा केरियहो प्रकाशित की। ये
सब काम प्रतिनिध्याकी परामर्थक्षमा केरियहो प्रकाशित की। ये

स्रोर पक धान । सम्रान्ते जब प्रतिका या ग्राप्य को तम् प्रातिनिधिक धर्मसमा निर्माण करनेकी उन्हांको इन्हा भी यह समम लेना मा भूल है। सम्रान् उस समय १६ वर्षके एक धालक मात्र थे छीर क्योतोके राजमहलमें ही उनके दिन योतते ये सर्थात् प्रतिका उन्होंने स्वयंने मनसे नहीं की, उन्होंने उसका मनस्य भी न सम्राम्म होगा, केयल 'तुन स्यापना' के सुद्धिमान् य चतुर नेनान्नाकी रायपर ही उन्होंने काम विया था।

उस समय उन नेताओं के मनमें भी यह बात नहीं झायों थी कि सर्वेसाधारण के प्रतिनिधियों भी कोई समा निम्मीए करनी होगी। " एक बहुमरयक सभा या बीनिसल" में उनका मतला समस्त बाइभिया और उनके प्रतिनिधियों शै ममासे था। मूलपूर्व शोगून फेकोने ही ज्ञयने त्यांगपमें राज्यकी प्रधान बाता और जासनकी भविष्य नीति निधित करनेके हेतु दाइभियों जी एक पीनिसल स्थापित करनेकी मुक्ता दी थी। इनलिय पुन बापनाके नेताओं के लिये यह जावरपक हुआ कि वे सागुरसे उक्त प्रतिक्षा धोपित करनेकी लिये प्रार्थना करें और जनतापर यह बात प्रकट कर दें कि "एक बहुसंस्यक समा स्थापित की जायगी और राज्यकी सब वातेंपर पत्तपातरहित विचार हेा चुकनेपर झथवा राष्ट्रकी सम्मतिके अनुसार कार्य किया जायगा"। 'हिरोक् ग्रप्दका अर्थ है 'बहुसंस्थक' और इससे नेताओंका यही श्रीन-भाय था कि वे पूर्वीय दाइमियो लोग जो पुनःस्थापनाके वास्तविक अभिप्रायपर सन्देह करते थे वे भी सममले कि नवीन शासनमें वे भी सम्मिलित किये जायँगे। वस्तुतः प्रतिशासुसार संवत् १८२६ में जो कोगीशो व्यापित हुई, १६२७ में स्थगित हुई और जो सदस्योंकी रुचि ही उसके काममें न होनेके कारण १६२६ में उठा दी गयी वह दाइमियों श्रीर उनके प्रतिनिधियोंकी ही समा थी। पर यह धर्मपरि-पढु याने कानृन धनानेवाली समा नहीं थी, केवल परामर्श देनेवाली सभा थी। इसका कार्य केवल यही था कि राज्य-की प्रधान प्रधान वातींपर छपनी सम्मति प्रकट करे जिससे सरकारका यह मालूम हा जाय कि सर्वसाधारणकी राय क्या है। १२धी शताब्दीके इंग्लिस्तानमें नार्मन राजाओंकी परामशंसमा भी इस कोगीशोसे ऋधिक प्रमावशाली थी। कोगीशोमें आकर बैठना दाइमियों या उनके प्रतिनिधियोंकी रिटमें कोई यड़ा भारी सम्मान नहीं था, यत्कि वे लोग इससे अपना जी खुराते थे। इसके सदस्योंको कोगीशोसे धन मी नहीं मिलता था। जो कुछ हो, जब कीगीशो स्थगित की गयी तव श्रीर जब विलकुल उठा दी गयी तब भी किसीने कोई श्रापत्ति नहीं की।

जब देशके शासकवर्ग दाइमियों और सामुराइयोंकी यह दालत थी तब कीन कह सकता है कि प्रतिवात 'बहुसंस्यक सभामें । सर्वसाधारणका मी अन्तर्भाव होता या यदापि यह मी मान स्त्रिया क मतिका मकट करनेवालंकी इच्छा थी कि, 'यादिवयाद करनेवालंग एक व्यवस्थापक सभा हो। राज्य-प्रवच्यों लोग भी माण सेते हैं, इसकी तो कोई करवना मी आपानको नहीं थी। हाँ, स्थानीय शासकमण्डलमें मुरा या माची योरिकार 'अयोत् ग्राम या नगरपञ्चायते हुआ करतें यी और वे अभी यमतक वर्तमान भी हैं, वर उनकी गति कमी उससे आपो नहीं बढ़ों। युनास्थापनायांसे नेता आरम्भाधीं आतिमेंदको सम्ल नए घरना चाहते थे, यह वात तो अनु राज्यानसे माल्य हा आती है, पर इस थातका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये राज्यशासनमें भी लोगोंकी मसायिकार धेना चाहते थें।

संवत् १८६० में पहले पहल पुतःस्थावतावालं म्युलं निताकों में मातिनिधिक राज्यसङ्कटनकी सर्वा लिड्डी याँ । उस समय किदीने जो जापानके एक प्रधान स्वतन्त्रवेता पुरुष के कीट को हाल में ही शुरपको मातिनिधिक संस्था-भोकी वेतकर तथा उनके दर्शनीसे प्रमायाविक होकर जापान होट आपान स्वतन्त्रवेता शुरूप के कीट कार्य ये—उन्होंने अपने साधियंकि नाम यक पत्र मकाशित किया होता कर पत्र मकाशित किया है जापान स्वतन्त्र निर्म प्रमाय करने के लिय होता उपने प्रमाय स्वतन्त्र निर्म प्रमाय करने के लिय स्वतन्त्र मित्रविक्त करण प्रमाय करने के लिय स्वतन्त्र मातिनिधिक प्रमाय करने मित्रविक्त करण प्रमाय स्वतन्त्र मित्रविक्त प्रमाय करने प्रमाय करने प्रमाय किया । यहाँ से वास्त्रवर्ण मित्रविक्त प्रमाय करने प्रमाय मित्रविक्त प्रमाय किया निर्म करने प्रमाय किया मित्रविक्त प्रमाय करने प्रमाय करने मित्रविक्त महीन मित्रविक्त प्रमाय करने के अमन्त्रवर्ण में से युव रही । इतर्ग किया करने के अमन्त्रवर्ण में से युव रही । इतर्ग किया करने से अमन्त्रवर्ण में से युव रही । इतर्ग किया करने से अमन्त्रवर्ण में से युव रही । इतर्ग किया करने से अमन्त्रवर्ण में से युव रही । इतर्ग किया करने से अमन्त्रवर्ण में से युव रही । इतर्ग किया करने से अमन्त्रवर्ण में से युव रही । इतर्ग किया करने से अमन्त्रवर्ण में से युव रही । इतर्ग किया करने से अस्त्रवर्ण में से युव रही अस्त्रवर्ण में स्वतन्त्र स्वतन्त्र में स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वतन्त्र में स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन्त

केही हिताहितका सम्बन्ध है श्रीर इसलिये शासकेंकी मर्ज़ी-पर हो सब बातेंका निर्णय होना ठीक नहीं।

इस प्रकार यह निक्षयद्भपसे कहा जा सकता है कि प्राति-निधिक राज्यसङ्घटनका धान्दोलन सम्राट्के प्रतिशापत्रसे झारम्म नहीं हुआ है। और यह कहना कि सम्राट्के प्रतिक्षा-पत्रसे ही प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके आन्दोलनकी उत्पत्ति हुई, बिलकुल भूठ और भ्रमपूर्ण है। इंग्लिस्तानमें मान्नाचादी ने ही हाउस आफ कामन्सकी स्थापना की, यह कहना जितना भूट थार जितना सच है उससे ऋषिक भूट श्रीर कम सच यह है कि प्रतिशापत्रसे ही प्रतिनिधितन्त्र राज्यप्रणालीका आन्दोलन जायानमें आरम्भ हुआ। यस्तुतः प्रतिज्ञापत्रका यथाथे महत्व ता इस वातमें है कि सर्वसाधारणकी सहकारितासे राष्ट्रका सङ्घटन करने और पारचात्य सभ्यता ग्रहण कर देशकी स्नाधोनता श्रावरह रखने तथा विदेशियोंकी घाकसे उसे स्तरंत्र करनेके लिये देशके नेतास्रोंने हह निश्चयके साथ जो उद्योग आरम्भ किया उसका यह पूर्व स्त्रस्य था । प्रतिवापत्रकी दूसरी, चौथी, श्रीर पाँचवी प्रतिशासे ते। यह स्पष्ट ही प्रश्नद्र हा जाता है कि उस सम्राट्-पत्रके यनानेवालोंकी वस्तुतः यही इच्छा थी। दुसरी प्रतिशा यही है कि राज्यकी शासनसम्बन्धो सब याते शासक ध शासित दोनेंके परस्पर सहकारी उद्योगसे की जायँगी। नीयी प्रतिया है कि वे पुराने रिवाज जो विलकुल वाहियात हैं पकदम छोड़ दिने आयेंने श्रीर सब काम न्याय श्रीर सद्याईसे किये जापेंगे। पाँचवी प्रतिज्ञा यह है कि ज्ञान और पासिहत्य.

संसारमरमें घृम फिर कर प्रहल कियाजायगा, श्रीर इस प्रशार साम्राज्यको नीय सुदद की जायगो। यह निर्विधाद है कि नयी सरकार, प्रतिकाषत्रके घेाषित है।नेके सायहीसे, इन सिद्धान्तीका पूर्ण पालन करती थी।

जापानी लोग अपनी शान्तिमधी, दीध निदास समी ही ते जाग उठे थे द्वार ऐसी मोटी नींद्रके बाद एकाएक । सारका विशास चित्रपट सामने श्राज्ञानेसे श्रीर उसमें पाद्यात्व सम्बनाः की पेहिक सुलसमृद्धि और प्रगति देखनेसे उनकी आँवी चकाचौंत्र हा गयी। उन्हें जा श्रपनी ही सम्यताका यड़ा मारी धमंड था और विदेशियोंके मित जा तीव तिरस्कार था वह स्रय जाता रहा । जय उन्हें स्रपनी मृल मालूम हुई तो उतनेही ज़ीरसे उनमें प्रविकान्ति होने लगो। विदेशी मनुष्यें श्रीर विदेशी यस्तुत्रोंसे कहाँ ता इतनी यूणा थी पर अब उन्हींकी पुजा आरम्भ हा गयी। इसके साथ ही अनमें देशभक्तिका चैतन्य भी या श्रार इसी संयुक्त चित्तवृत्तिके कारण वे अपने इद्योगांसे संसारका चित्रत करने सगे। उन्होंने तुरंत ही प्रत्येक पाद्यान्य वस्तुकी ब्रह्ण करना या उसकी नकल करना झारमा कर दिया क्योंकि ये यह सममूत थे कि झगर दम पैशा न करेंगे ता हमारा ऋस्तित्व ही भिट आवगा। वे यह महीं सोचते थे या उन्हें यह सोचनेका समय ही न था कि अमुक यस्तु उनकी रहन सहनके लिये उपयोगी है या नहीं अथवा अमुक घरनुका असली स्वरूप क्या है।काउएट ( अब मार्किस ) इतायी महाशय जो मेजीकालके एक बड़े पुरुपार्यी य प्रमायशाली नेता है। गये हैं, उस समय देशकी एकदम यूरपके साँचेमें डाल देनेका पत्त उठाये हुए थे। उनके विषय-में काउएट काकूबा लिखते हैं कि " उनका कैयल यही विचार

नहीं या कि राष्ट्रको सब संस्थापँ, विद्या श्रीर शिका श्रादि सब युरोपीय दङ्गका हा जाय बहिक वे यह चाहते थे कि क्षितने पुराने रीतिरिवाज है सबको एक साथ ही तिकाजलि दे हो जाय, श्रयांत भीजनमें भावके बदले रोटी खानी चाहिए समयी श्रासोनवाले अकर लेकि वहले कोट पत्तृत्त पहना चाहिये श्रीर थानके खेतोंने घान न श्रेकर उन्हें भेड़ोंके लिये चरागाह बना देना चाहिये। हैं अध्यापक राहन मी कहते हैं कि संबत् १६३१ में मैंने अपने एक परिचित वृज्ञ सामुराईस इस बातवर आश्रय प्रकट किया कि न्यूयार्कका एक जर्मन हरजाम यहाँ श्राकर हतनी तरको करते कि फारमोसाकी मुद्दीमी फ़ीजका सर्जनजनरल यन आय श्रीर उस ५०० उत्वे ) मासिक वेतन मिले । यह सुनकर सामुराईने कहा कि, "नोली श्रांक श्रीर लाल वाल-

१०२

यासोंकी इतनी इज्ज़त हमारे देशमें कमी नहीं थी जैसी कि व्याजकस है।"

पारचात्व देशोंकी सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं में श्रीर शोगुनशासनकालकी जापानी संस्थाश्रीमें कितना यहा ग्रन्तर था यह बहुतसे नेता अपनी आंखोंसे देख चुके थे। ताल्लुकेदारोंका श्रधिकारीवर्गगत राज्य, उस राज्यके सामा जिक प्रतिषम्य व पृथकरण्, साधीनताके मार्गमें उसकी दुर्गम बाधाएँ, उसके विशेष विषयात्रीकी सुखतसृद्धि, उसके दरवारी कायदाँका सिलसिला, उसकी शान श्रीर डाडबाट इत्यादि—एक ओर ते। उन्होंने यह सब देया था धीर दूसरी थ्रोर २०वीं विकमीय शतान्दीके शारकममें पूरप य श्रमरीकाको राज्यसङ्घटन सम्बन्धो सुधार व प्रजासत्तात्मक राज्यकी खढी हुई कलाका प्रकाश भी देखा था। वहाँसे व षेन्धम<sup>१</sup> य मिलके अञ्चयायियांसे, स्वयं स्पेन्सरसे<sup>३</sup> तथा

१. विक्रमोग सबत १८०६ के सामगा इंग्लिस्तानमें बेन्धमका जनमें हुमा । इसन उत्तमीत्तम पन्थ लिलकर बडा नाम पाया । इसे एकान्तवास बहुत मिय था। राजनीति श्रीर धर्मशाख इसके विय और मधान दिग्य थे इसका 'उपयोगिता-तरव' नामक बन्ध बहुत प्रसिद्ध है : कामून, नीतिशासन शासनवर्ग आदिने सन्वन्धमं इसने यहे अभावशाली ग्रन्थ लिखे हैं। सबद **।**सब्देश इसकी मृत्यु हुई।

२ जान स्टुबार्ट मिलने सवत् १६६३ में जन्म लिया । यह तत्त्वेता था । इस ने नई प्रन्थ लिखे हैं जिनमेंसे मुख्य मुख्य ये हैं---- प्रर्थशाक्षके प्रनिधित मरने। पर नियन्थ, तर्मेशाखपद्धति, वार्थशाख, स्वाधीनता, पार्लपेटके मुधार-सम्बन्धी विचार प्रातिनिधिक राज्यपनातो, सियोकी परतन्त्रता श्रीर हैनि-शुनके तत्वशासकी परीका सथा उपयागितातत्व । मिसका सुधारवाद बडा मसर्था। इसकी जलिया और शुक्तिया का काटना सदन काम नहीं था। भवता जिन मुखारेके कररेका सरत्य किया है किया ने पाप सब है।

हसे। के शिष्पोंसे उदार राजनीतिके तत्व, व्यक्तिःखातंत्र्य श्रीर समाजसत्तावादके बड़े बड़े सिद्धान्त श्रमी झुनकर श्राये थे। इसके श्रातिरिक्त, कुछुको छोड़ कर बाको समी नीजवान थे, श्रीद श्रपनी पाय्यत, चारित्र व जानकारोके वक्तते खेहारे श्रीदक सामुराई लोग सरकारके इरवारमें बहुत श्रामे यह गये थे। उदार सिद्धान्में श्रीर कदगनाश्रोंको श्रोर उनका कुकना खामा-विक्त था।

चय ते। जियोको स्थापीनताका अयम सफल होमया है। इंगालिस्तान की वान्नेस्त्रे जिया। योह या मत दे लक्तो है। बिज जियोको स्वाप्तानताका पहा सारी पचवानते था। इसको युद्धि प्रवर कोर प्रकृति शान्त थी। चचपनशील निव विचायो हो। चचपनशील किन विचायो पा जैस्स मिलते ('स्टिया रिन्दुस्थानका इतिहास्त से लेक्का ) ने अपने पुत्रकेवारे में क्या था कि (जान-युवर) मिल '' पावक तो कको था ही नमें। '' संवद १६३० में मिलका देवारान हुआ।' १ प्रमित्तानके हाथीं नामक शहरमें सबत १८०० में इब्लै स्पन्तकार

करने हुआ। द्विती ही बच्चमें को विद्यानका स्वास्त्रक कात सवा था। वह हुर इराक पुनते निज्ञल आवा करना था और तरह तरहके नोहे मकोहे और गीपे साकर परवर जमा करना था। रोगनसके कई वर्ष कीश्वताही व पीपोसे हिमारी क पानत देवनेमें ही बोल नवी। इसके बदरान्य जमने पानित्रसाण, रण्डसाण और विवश्याकर भी काल्या काव्यास कर निया। १७ वर्षकी हस्मी रिताने कारसानेमें यह इंग्लीनियह हुआ। यह बाम बंतने आह ये तका हस्मा यह तत बन्दे हुए वह समानत्रसाण व राजनीतिशाहका सो परी-प्रमा करना रहा। संयद १८-१६ हसने पात्रका वाल्यविक क्षपिकार नामक नेसामातिका हुए की। रहीके याद वह "इस्तानियन्य प्रका सहकारी सम्मा रक हुआ। वरणी विवारपरम्परा और नहंपदानि देगकर पड़े पड़े विद्वान सामपित्रको को। दारिवनेने वानी 'पालियोंको क्यानि ( क्षीरितन काल स्पीरोति को। वरणी विवारपरम्पर और नहंपदानि देगकर पड़े पड़े विद्वान

#### १०४ - जापानकी राजनीतिक पगति

जब खार्थानता, समता श्रीर एकता (विश्ववन्तुत्व) श्रीर मनुष्पके कम्मिस्स अधिकारोंका सिद्धांत उनके सम्मुस उपस्थित हुआ तब ता उनकी बुद्धि ही चक्रा गयी। इन नवीन विचारोंका उनके सनपर कैसा परिणाम हुआ श्रीर कैसे ये उन सिद्धांतींका शीघतासे कार्यमें परिणत करने स्रो यह भो एक बड़े कोतुकका विषय है। एसा श्रर्थात् अन्यव

निश्चित कर लिया या और दारविनने इस बातका स्थीकार भी किया है। ड।रर्विनको पुन्तक के विकल के के कुछ वर्ष बाद क्पेन्सरका " मानसशासके मुलतत्वण्यामक बन्ध वकाशित हुआ। इस बन्धनै स्पेन्सरका नाम दिग्दि गुन्तरम् परैला दिया । सवद १६९७ व वसने संवादारमक तत्वज्ञानपद्दित (सिस्टेम भाग सिथेटिक फिलासफी) नामक ग्रन्थ निसना ब्रास्टम किया। इस प्रथमित सम्पूर्ण करनेमें स्तीत वर्ष लगे। इस प्रन्थमें समानितत की बाधारपर ससारके समस्त दरबादरयकी उत्पत्ति समावी गयी है। इस बन्धसे ही स्टेन्सरका माम कार्यर हो गया । इस सम्पर्क अतिरिक्त 'समाजशासका त्रनुसन्यान', 'शिवा', 'आदि कई उपयोगी चन्ध सिन्दे हैं। शिवा' ना ता बहुत ही पचार हुआ है। यूरप और एशियानी अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसका हिन्दी अनुवाद भी है। चुका है। स्पेन्सर सचमुच ही श्रमीकिक पुरुष था। जनमभर उसने निरुद्धताके साथ केवल सावाव-वारने क्षिये प्रत्याचना की । बन्धरचनासे असे धन नहीं मिला, बड़ि बार्रवार घाटा ही बटाना पड़ा । पर यह पनने लिये लिखता ही क्ष था ? उसके इन कार्पेमं बहुत चाटा हाता देख लेगोने उसे धनकी सहायता देनी चाही। इहारी रुपे वसके पास आये पर वसने स्तीकार नहीं किया । द्वा वर्षकी उप्रमें, सक्द १६६० में इसने मरपंताकती यात्रा समाप्त की। मृत्युके पूर्व उतने लिख रखा था कि मरनेपर मेरा शरीर जलाया जाय गाड़ा न जाय। तदतुसार उसके शवनी दहनकिया उनके एक भारतीय शिष्य द्वारा की गयी। इमेर्ट स्पेन्सर नापानियोको चन्ना मित्र था। जापानी तमे गुरुवद मानते थे। स्पेन्सरकी स्पूके बाद, नापाना निसी हुई बसकी एक बिट्टी प्रकाशित हुई है। उसमे

जातियों के यंघन ते हु डालने के लिये, सब जातियों में परस्पर विवाह स्रोल देने के लिये, श्रांमून शासनपद्धति उठा देने के लिये, सामुरार्थों का दो शख घारण करने का प्राणाधिक श्रधिकारको हटा देने के लिये. हाराकिरो अर्थात् आत्म-हत्या तथा सादय प्राप्त करने के सम्बन्ध के श्राराचारकी

वतने नापानियोको व्यदेश दिवा है कि " यदि तुम अपना मला चाहते हो तो पूरपदानोंने दूर हो रहा और यूरपकी वियोक्षे तिवाह करके अपनी जातीयताको बरखाद न करो। नहीं तो किसी दिन तुम अपना म्यारत मो चेंदोो।"

४. जीन जैक्स एसा संबद्ध १७६६ में पैदा हुआ। यद एक घड़ीसाजका सड़का था। वचपनसे ही दुनियासे,नाराज़ हे। गया था। इसने अपने 'कन-पीरान्स' नामफ पन्धमें अपना यह सिद्धान्त प्रकट किया है कि संसारमें जा गुद दुःपदारिय देशीर दुराचार है उसका कारण सम्पताकी छिद है। रसाका कहना था कि मनुष्य सुखी और सन्तुष्ट अपनी नैसर्गिक अवस्थामें द्दी रह सकता है अर्थात जब कि सन्यता,शिचा और रीतिनीतिकी श्रवसा-श्रोंसे वह मुक्त है। इतएव अशिवित और अनजान नंगली मनुष्य मुखी और सन्मुद्र देशता है। सम्यताको मात्रा ज्येरं ज्येरं बदती है त्येरं न्येरं वासनाएँ पदती नाती हैं जा कमी पूरी नहीं हाशी अधीद सम्पता असन्ताप-की मह है। मसोका बड़ी मूल सिद्धान्त है। धर्मसम्मदायोका भी यह विरोधी था, और देा पुस्तकों लिखकर इसने यह विरोध प्रकट किया निससे इसे निवासनका दण्ड मिला था। 'माशल कल्ट्राट्' मामक धन्धमे स्साने तिया है कि, सब मनुष्य बरावर है इसलिये राज्यवणाली भी प्रजासतात्मक होनी चाहिये। क्रतीके ग्रन्थ इदयका स्वर्श करनेवाले हैं क्योंकि इदयसे ही वे निकले हुए हैं। जहां जहां काले पानोको समा पाकर रुसे। गया सागोने बसे देवता मान कर उसके उपदेश सुने । संबद्ध १=३४ में वसीका देशवसान हमा ।

प्रया मेट देनेके लिये, ईसाई घमँके विरुद्ध सरकारी ग्राझा रह<sup>1</sup> करने थेर सरकारी कचहरियोंमें रविवारको छुटीका दिन नियन करनेके लिये कैसी छुरतीसे एकके वाद एक सब कानून वन गये। इन सब वातोंसे यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि यह सम नवीन सिद्धान्तोंकी शिक्षाका परिशास ग्रा।

१८३१ क्री. १८४६ इन हो संधत्तरों के मध्यकालमें जापानमें उदारमनके मचारकी हद हो गयी। व्यक्तिआतंत्र्य, श्रिक्ति-धिक्तपुलवाद, समाजआतंत्र्य तथा पेसे ही सिद्धांतां के अपरि-पक्त विचार सर्वन फेल रहे थे। ताकायामा कहते हैं कि "दुनः-स्यायनासे सेकर संवत् १८४६ तक जापानमें पश्चिमीयन,

१. जिलमीय संबद्ध १६०० के लगमग वृद्ध इच्छाती मूर्वत मदक्ते जापानमें आ पहुँच । इससे हो बूर्यवालोको जापानका हाल साह्य हुआ। तसमे बूर्यके पादरी जापानमें जाते लगे । खारकार्ये जापानपर १तका प्रमां कर्य वहारे पर राज्य २०वित केलिकार वर्षों हुए की खीर अपने व्यवहारी से जापानियोके मनमें बढ़ सन्देड अत्यत्र कर दिया कि वे लीग जापानको क्यापीनसा होनेका आल जिल्ला हुई है तस आयामियोजे इनका फाना पर वस बन्द कर दिया। संत्रह १८६५ में ईमाइयोके विरक्ष यह आजापा विवास करा वस्त्र कर वा वस्त्र कर विवास करा वस्त्र कर विवास करा वस्त्र कर विवास करा वस्त्र कर वा वस्त्र कर विवास करा वस्त्र कर विवास करा वस्त्र कर वा वस्त्र कर वा वस्त्र कर विवास करा वस्त्र कर वा वस्त्र कर वस्त्र कर वा वस्त्र कर वस्त्

" ईसाई धर्मका प्रचार रोकनेके लिये यह आवश्यक है कि सरकारका ईसाइयोंका पूरा पूरा पना मिले। पता देनेवालोंका इस प्रकार इनाम दिया

नायगा---वडे पादरीका पता देनेवालेको ४००)

छोटं " " " ३००) विसी ईसाईनेन दिलकानेना ३००) " इत्यादि

व्यन्तमं यह मी जिल्ला था कि " जो कोई किसी ईसाईकी दिया रखेगा यह मेद मूल जावगा तो गायके नवरदार तथा दियानेवाक्षेके पाच या मित्रोंना टक्ट दिया जावगा ।"

न्नीर यूरोपीय विचारोंका ही स्रोत वह रहा था ; विदेशी वस्तु-श्रोंकी नकल करना श्रीर विदेशियोंकी पूजा करना यही चाल हे। रही थी " । पाठशालाश्रोंमें, समामएडपोमें, समाजीमें श्रीर समाचारपर्वेमें ' उदारमत ' की ही चर्चा थी श्रीर इस तरह ्उसकी शित्ता दी जा रही थी मानो वह कोई देवी सन्देश था। कुछु लोकनेता ता यड़े उत्साहसे समाजसम्बन्धी ऐसे ऐसे सिद्धांतोका प्रतिपादन करने सगे थे जी वास्तवमें जापानी समाजकी प्रदृतिके लिये पथ्यकर नहीं थे। ग्रंथोंमें, पुस्तकाँ-में श्लीर जहाँ तहाँ यस उदारमतेंका यहे जीर शीरसे प्रति-पादन हो रहा था। उस समयके एक यह भारी लोकशिवक महाशय फुकुज़ायाने 'गाकुमें ने सुसुमी नामकी पक पुस्तक लिखी जिसका ख्य प्रचार हुआ। इस पुस्तकमें पक जगद आप लिखते हैं कि "प्रहतिने सब मनुष्योंको पकसा यनाया है। श्रीर जन्मसे कोई किसीसे छोटा या यड़ा नहीं होता...इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्यका निम्मीण करनेमें भक्तिका यह उद्देश्य श्रीर इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी श्रावश्यकताके श्रनुसार संसारकी प्रत्येक वस्तुका वे रोकटोक उपयोग करनेका पूरा खबसर पावे, जिसमें यह मुख, खातंत्र्य ग्रीर स्वच्छन्दताके साथ रहे श्रीर किसीके अधिकारोमें हस्तत्तेप न करे। सरकारका यह काम है कि घह कानूनके घलसे भलेकी रक्षा करे श्रीर गुरेकी दया दे। यह काम करनेक लिये रुपया चाहिये पर उसके पास न रुपया है और न अप्त ही, इसलिये लाग यह समक कर कि सरकार त्रपना काम ठीक तरहसे कर रही है यापिक कर देते हैं। "काउगट इतागाकद्वारा स्थापित रिस्शिशा नामक पाठशालाके पंचांगमें यह बात लिखी है. कि १०=

"हम तीन करेड़ जापानी मार्योकी कुछ श्रधिकार प्राप्त हैं श्रीर वे सबके बराबर है। उन्होंमें ऋपने जीवन श्लार खातंत्र्यका त्रानन्द लेने तथा उसकी रहा करनेका, जायदाद हासिल करने श्रीर रखनेका तथा जीवननिर्वाहका साधन करने श्रीर सुक्षका उपाय करनेका अधिकार हम होगोकी है। मनुष्यमान-के ये प्रकृतिदत्त अधिकार है और इसलिये इन्हें कोई मनुष्य किसी पलसे छोन नहीं सकता। "यही वात यक राजकीय दलके कार्यक्रममें भो मिलशी है। पहकाकू-काता (देशमक दल) नामक समाजकी प्रतिवा इस प्रकार है, कि "हम लाग इस वातको मानते हैं कि लश्कारमात्र लोगों के लिये ही स्थापित की जाती है। हम लेगोंके अधिकारोंकी रक्षा करना ही हमारे वृत्तका उद्देश्य है जिसमें व्यक्तिमात्रके व समाजके खतंत्रता की मर्यादा भंग न है।। "

परत आरम्भमें लेश इस नवीन राजनीतिक शिद्यापर कुछ भ्यान नहीं देते थे। एक ता स्वाधीनता और समताका सूरम सिद्धांत उनकी समस्रहोमें न आहा था। इसरे वे अपनी हात्तरसे संतुष्ट थे। तीसरे सरकारी ऋधिकारियोसे वे यहत दी दबते थे। लेशोंकी यह पारचारव विचारोंकी उपेता दख-कर फ़ुकुज़ाबा अप्रसम्ब हुए और उन्होंने कहा कि "इमारे देगके लोगोंमें कुछ भी पराकम नहीं है। निरे अज्ञागलस्तन हैं, माना देश सरकारहीके लिये बचा हुआ है, श्रीर सरकार ही सब कुछ है। यह सब निश्चय ही पैसे सामाजिक बाचारोंका परिणाम है जो सहस्रों वर्षीसे चले आते हैं। हमारे देशमें लोग सरकारके पाँछे पीछे चलते हैं और सरकार लागों हे हर काममें, सैनिकप्रयन्ध, कलाकौशल, शिला, साहित्यसे लेकर स्पष-माय वाणिज्यतक्षमें दखस देती हैं।"

यदि पुनःश्लापनाचाले नेताओं में परस्पर भयंकर विवाद न उठना और उनमें फूट होकर घरके लेगा घर और वाहरके बाहर न हा आते तो प्रातिनिधिक राज्यमणालीका आन्दोलन

संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०६

बाहर न हा जाते ता प्रातिनिधिक राज्यमणालीका आन्दोलन
यहुत कालके लिये रुकही जाता।
पुनास्पापनाके उपरान्त राज्यके सूत्र जिन लोगोंके हाथमें
आगये थे उनमे दो प्रकारके पुनर थे। एक थे सुरुक्ती, और
दूसरे कृति । पहलेके विचार पुरानी कारकोड़को
(विदेशियोंके लिये देशहार उन्मुक्तकरनेवाले) दलके थे, और
दूसरे जोरतो दलके थे अर्थात् विदेश सम्पर्क विदेशियो। पहले

(विदेशियों के लिये देशद्वार उन्मुक्तकरनेवाले) दलके थे, और दूसरे जोरता दलके थे अर्थात् विदेश सम्पर्क विरोधी। पहले दलमें विचारवान् और कार्यकुशन लोग थे, और दूसरेम दलमें विचारवान् और कार्यकुशन लोग थे, और दूसरेम दनक्ष और असिमानी। राज्यप्रयन्थके सम्बन्धमें पहले दल-के लोग देशकी दुर्वलताका खुर समझते थे और सबसे पहले अपने घरका सुधार चाहते थे, फिर याहरवालोंका

क लाग दशका दुचलताका ज्य समक्षत थ आर सयस पहले अपने घरका घुधार चाहते थे, फिर याहरवालींका इलाज। दूसरे दलवाले जो ये वर्गपूके गौरव और प्रतिष्ठा-पर मरते ये और कहते थे कि विदेशियोंका ज्य ठिकाने के अगना चाहिये। इल प्रकार कवि, विचार और काममें इतना भेद होनेपर भी कर्त्रयपालनके उच्च यिचारसे सब दल

भेद होनेपर भी कर्तव्यवालनके उच्च विचारसे सब दलें पुनास्थापनाफे समय एक हो गये थे और महाराजके प्रसास ग्रासनके अर्थान होकर राष्ट्रीय वकीकरण और पुनर-रथानके कार्यमें सन गये थे। परन्तु पुनास्थापनाका कार्य हा जुकनेपर फिर मत-

स्थानके कार्यमें सन गये थे।
परनतु पुनःस्थापनाका कार्य हा जुकनेपर फिर मतमेदने उम रूप धारण कर लिया। संवत् १,६२५ में कोरियाने
जापानके साथ परस्परागन सम्बन्ध यनाये रजनेसे स्कार
कर दिया और १,६२६ में यह मामला बहुनही पढ़ गया।
तब सायगी, गोतो, इनागाकी, खोकुमा, खोकी खादि लोगोंने
दरवारमें येंड कर यह निश्चय किया कि यए मामला विना

#### ११० जापानकी राजनीतिक प्रगति

युद्ध के ठीक न होगा। प्रधान मन्त्री जिन्स सांजोको भी यह बात मंजूर हुई परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रिन्स इयाकुराके आनेपर इस बानका फ़ैसला होगा। ये यूरण और अमरीकासे उसी समय घर बापस लौटे आ रहे थे। सितस्परमें प्रिन्स स्वाकुरा और उनके साथी ओकुयो, किहा

स्रोर रते। लगभग २ वर्ष वाहर रह कर जाणान आ पहुँचे। घे पूर्व और श्रमरीका रसलिये भेजे गये थे कि स्तं० १६२६ में जिन सिध्योंका समय समाप्त होता था उनकी पुनरावृत्ति करा लें। यर थाधात्य देशोंकी सामाजिक श्रार राजनीतिक अवस्था देखकर सिध्यकों

सम्भा। पर वे पाकात्य देशोंकी प्रगतिके यह दह सरकार लेकर घर आये। प्रभार जय उन्हें के दियाले युद्ध करनेका १ जापानने साथ विशेषोंकी शे व्यापार-सन्विया थी वे जापानरे

मिथे प्रयमनजनक स्वीर हानिकारक थीं १ वर्ष सन्धियोर्ड प्रमुखार सन्धि-मगरीमें प्रयनेवाले विदेशी स्थापारी जापानी न्यायालयसे सर्वधः स्वमस्य

थे क्योनि निरिष्याने जुमैक नियार दिरेशी हा मरते थे जावानशे जायान-में ही यह इन नहीं था। इसरी बात इस समियों यह थो कि जायानी सरकार अपने ही हेशमें आनेवाले प्रास्त्रपर मिकड़ा ४ ह० से स्विक्त ४८ नहीं काला सनती थी। किस समय जायानने मिलिबिंग गृरस गुरे थे और वर्षोंने मन्यित्रसात निया था जस समयनी हासत बेसी हो थी चीर वर्षों में मन्यित्रसात निया था जस समयनी हासत बेसी हो भी चीर वर्षों यह दिरीमें पेते जान और मालकी रखावा आर उसरे रखा जा एके। एसने परन पर वर्षे

<sup>...</sup> व व रते हैं। जापानमें संसारसे आनेशके मास्त्रार जापान का मन काम सकता है। यरनु निस समयका वर्षन जयर जाया है उस । दक्षि वसका था।

पाधान्याके दरवारी कायदे इवाकुराकी बहातक ज्ञान थे इसके



निश्चय सुनाया गया तो उन्होंने इसका एकदम विरोध करना आरम्भ किया। उन्होंने कहा कि श्रमी जापानकी उतनी श्रन्थी दशा नहीं है जैसी कि 'पाश्चात्य देशीकी श्रीर इसिलये केरियाको दगढ देने बाहर जानेक बदले घरका सुधार करनाही अधिक श्रावस्थक है।<sup>2</sup>

सायगा और सायोजीमा युद्धवादी पचके नेता ये और उनका यह कहना था कि सराहत्र संन्ययंत्रपरही विशेष-कर देशकी शकि निर्भेष करती हैं, और इसिलये प्रदिक्ष स्थापना सुप्रारोके साथ साथ ही सेन्यवलकी भी दृष्टि न होती जायगी तो राष्ट्रकी मर्याह्म केसे रहेगी। ये कहते थे कि केशिया से सहा सामा स्थापना सुप्रारोक साथ साव ही। एक तो केशिया के दिखे हैं। एक तो केशिया के दुखेर राष्ट्रकी सावद्यकिकी जगाने के लिये और इसरे राष्ट्रकी सावद्यक्तिको जगाने के लिये। इसपर धोर धादियादा हुआ, यहाँ कर कि कई दिन और कार तात यह होता ही रहा।

सम्मन्यनं यक मुद्दी विश्वित्र भात कही जाती हैं। त्रव दवाकुरा वार्सिगटन पट्टें चे भीर वहाँ के म्टेट मेम्बेटरीले बात चीत शुरू हुई तो इससे जापान-सहा-राजके इस्ताचरकी सनद मांगी गर्या। तन द्वाकुराकी यह मालूम हुआ कि दिदेशमें कपनी सरकारका मतिनिधित्व करनेके लिये सनदकी भी कुरतन पड़ती हैं भीर तब वहाँ से उन्होंने कोडुबो भीर इतोजेंग सनद लाने के लिये जापान भेजा।

क. तथा जापान क्षता।
१. पूर्वी स्त्रीय विश्वमी दीनों देशींका दन दो दलोंने तो परस्पर शहराविक सान पा नते पांद दल प्यानमें रहें तो इनके मतनेद्वत कारण भी
इसे ठीक ठीक मालून हैं, जायता। शान्तिप्रादी तो लोग भे दे सभी पूरपकी
कतारदि देलकर आप थे श्रीर वसके साथ आपानकी तुलना कर रहे थे;
गोर आ लोग युद्धनी पुक्तर भ्या रहे भे दे आति पूर्वी य देशोंका स्वरूपा
पहुत करादी तहक मालून भे स्त्रीर जायानकी मयौदाके सम्बन्धमें
उनके करादी तहक मालून भे स्त्रीर जायानकी मयौदाके सम्बन्धमें

. अनमें जथ शान्तवादियाँने युद्ध न करना ही निश्चन किया तय साथगो, सोयीजोमा, मोतो, इतायाधी और येंदो आदि लोगोंने तुरन्तद्वी रस्तीका दे दिया और ये घर येंद्र रहे। ये जानते ये कि लोकमत हमारे अनुकूल है क्योंकि बहुतसे सामु-राहे ताल्युकंदारशास्त्रपञ्चतिके उठ जानेसे रेशमें किया जो मधीन राजनोतिक, आर्थिक प सामाजिक परिर्यतन हो रहे थे उनके श्रत्यकुल अपने जीवनको न बना सकतेके कारण बहुत श्रसानुद्ध हो गये थे और कोरियापर युद्ध करनेकी पुकार मार रहे थे। उनमेंसे इन्छु लोग यहाँतक आगे बढ़े कि युक्षमणुक्षा सरकारी अन्तसरीयर आहेज करने लगे कि ये लोग किसो-की इन्छ सुनते गहीं, मनमाना काम करते हैं।

संवत् १६२१ में (माघ मासके बार्रममें) सेायोजीमा, गोतां, स्तागाकी, येतां, युरी, केामुरो, ओकामातो, फुठलावा छीर मिस्सुओका, इतने लोगोंने मिलकर सरकारके पास ध्रक आवेदनपत्र भेजा । इसमें सरकारके यह कहा गया था कि राजकमंबारी मनमानी काव्यंवाही कर रहे हैं, इसलिय आवर्यक है कि एक मितिनिधिक्तमा स्थापित की वाय । इस सकार पुनास्थानवाले व्लव्यंवियोमें कुट हो जाना एक सेला अवसर था जिससे आवाममें सहुटनामक राज्य-प्रवालाकी मस्यापनाक सुथ्यात कर दिया। उसी आवेदन-पत्रका एक अश्र इस अकार है—

"बाजकल जिस बहुसे शासनकार्य हा रहा है उसे देखकर हम लोगोंको यह विश्वास हो गया है कि इस समय शासनसत्ता न तो सम्राद्के हायम है और न लोगोंके हो, यदिक सब सुद कम्मेचारियोंने श्रपने हायमें से लिये हैं। यह सब है कि राजकम्मेंचारी जान बुमकर सम्राद्की

त्रवता नहीं फरते और न प्रजापालनकी उपेका करते हैं। पर घोरे घोर सम्राट्का महत्त्व कम होरहा है श्रीर लोगॉ-को कानुनके बार बार रहोबदल होने और अनुचित पारितो-पिक,नथा दएडसे कप्ट हो रहे हैं। लोगोंकी राय कभी सुनी नहीं जातो ग्रोर उनके कप्रोंका हाल जिस मार्गसे मालूम हो सकता है यह मार्ग जो बन्द कर दिया गया है। इससे स्पर्ट प्रकट है और इसे एक छोटा वालक भी समग्र सकता है कि मेली अवस्थामें सुक और ग्रान्तिका होना असम्भव है। यहि इन युराइयोंकी जड़ न उखाड़ डाली जायगी ता इसमें राज्य-की बर्यादीका अन्देशा है। इसलिये कंचल देशहितके विचार-से हम लोग यहत सोच समम कर यह प्रस्ताव करनेका माहम फरते हैं कि राज्यको छव वातीपर सार्वजनिक वादिविपाद होनेका प्रवन्ध करनेसे ही इस दुरवस्थाका मितकार हो सकता है। यह कार्य एक प्रतिनिधि-समा स्थापित करनेसे हो हो सकता है। राजकर्म्मचारियांके श्रधिकारीको मर्यादित फरके ही लोग अपने अधिकारोंकी रक्ता कर सकते धीर सुमले रह सफते हैं। हम लोग साहसपूर्वक कहते हैं कि यह एक सर्यमान्य सिद्धान्त है कि जो सोग राजाको कर देते हैं, राज्यशासगर्म राय देनेका भी उनकी अधिकार है ै।

१. गाउँद्रवचकी लेखकोंका यह कहना कहादि वहीं था कि जाय-निर्मी "पिना प्रतिनिध्न के कह नहीं दिया जायमा " इस दिव्यानकोमाना है। कादिनेकर परिप्यूनीने ही यह दिख्याया जा चुका दें कि जायानियांका गेमा भोई मिद्धान्त नहीं था । इससे पाठकोंकी यह माल्या होगा कि पादणार देशीय नो राजनीतिक शिक्षान्त सर्वमान्य होते थे कन्हें जायानी स्वादि गाय पान सेने थे। यात्रपाद्य करत्वाकोंने ये खोग इतने मुख्य दो गये थे।

#### ११४ ं जापानकी राजनीतिक प्रगति

दम समभते हैं कि राजकर्मचारी मी इस सिद्धान्तक विद्ध न होंगे। जो लोग प्रातिनिधिक शासनप्रशालीका विरोध कर दे हैं थे यह कह सकते हैं कि अभी यह देश प्रातिनिधिक शासनप्रशालीके योग्य गहीं हुआ है क्योंकि लोगोंगें न उतना शिला है न उतनी समभ है। परन्तु हम लोगोंका यह कहना है कि यदि धासनवर्में लोग अशिवित और नासमभ हैं जेसा कि कहा जाता है, तो प्रातिनिधिकशासनप्रदितिहीं उनकी शिला और उनको शुद्धि के विकासका बड़ाही श्रव्हा सार्थन है। "

इस आवेदनपत्रको पढ़कर राजकाज देखनेयाले राजनी तिलोंको तो य उन्हां काश्ययं हुआ होता । अत्येदनका रियोंमें अधिक संख्या उन्हों लोगोंकी थी को भीतरी हुधार और सार्यजनिक अधिकारोंसे देशकी प्रतिहा और गौरककी ही अधिक महत्त्व देते थे। यहे यहे लोगोंकी जब उनकी नीति नहीं चलने दी किस नीतिको कि वह बहुत आवर्यक सम्भति थे, तब उनके दिमाग ठिकाने न रह सके और उनमें यदी अश्वाति फैली। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भीतालुम था कि सोरियाते युद्ध खेड़नेकी नात सबको विशेषतः असन्तुष्ट सामुराइयोंको प्रियं है। वास्तवमें यह को आवेदनपत्र भेजा गया था वह उनके भड़क उटनेका ही परिणाम था सीर सरकारको दिक् करनेके लिये ही वह भेजा गया था।

जो हो, इस मबीन राजनीतिक आन्दोलनके लिये यह अवसर यहुत ही उपयुक्त या। एक तो कोरियाके सम्यन्ध-में लोगोंकी युद्ध करनेकी ही बढ़ी प्रवह इच्छा हो रही यी अवतक नवीन शासक मएडलके नेवाओं में पेसा पियाद कमी नहीं उठा या। इससे द्रवारमें एकायक फूट हो जाने-

संबड़ी इलचल मच गयी और जो लोग दरबार छोड़कर चले आये ये उन्हें (पर लोगों का घ्यान जमने लगा। दूसरी बात यह कि इस समय राजकाज संभालनेवालों में मुख्या इवाकुरा, फांचुयो, किदा और इतो ये ही लांग ये जो अभी यूरप. देव-कर आये थे और जिनके दिलापर वहाँकी राजनीतिक संस्थाओं के संस्कार जम गये थे। अपने देशमें मातिनिधिक संस्थाओं के संस्कार जम गये थे। अपने देशमें मातिनिधिक संस्थाओं के स्थापित करने के सम्बन्धमें वे इतने आगे नहीं बड़े पर सबसे पहले इन्हों लोगोंने पाइचारय संस्थाओं के के उन्हों की प्राचनिधिक संस्थाओं के स्थापित करने के सम्बन्धमें वे इतने आगे नहीं बड़े पर सबसे पहले इन्हों लोगोंने पाइचारय संस्थाओं के इत्याद आपने देशको ग्रासनपद्धतिका बनानेका थिचार किया था।

श्रनपत साहन (धर्म विभाग) ने सरकारकी श्रारसे हस प्रावेदनपत्रका को उत्तर दिया वह बहुतही स्नेह श्रीर एंक्यका सुचक था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि आयंदनपत्रमें को सिद्धान्त उपस्थित किया गया था कि आयंदनपत्रमें को सिद्धान्त उपस्थित किया गये हैं वे बहुतही कुछ हो है, हसिता उस पत्रकी सुचनाएँ सीठत करके सीहन (दरबार) की संवाम अे को आयंगी। श्रम्थान्तरिक विभागसे सम्मति ली जायगी, श्रीर जब प्रान्तीय शासकोंकी परिपड़— ऐंसी एक परिपड़ उस समय स्थापित की जाने की पात चल रही थी—व्यापित हो जायेगी सब निर्वाचनसंस्थाके प्रश्नपत्र दिया जायगा।

इसके उपरान्त इस आवेदनपत्रका लोगोंने जी स्थागत किया यह ना यहुतही उत्साहपूर्ण था। देशकार्य करनेवाले अतने प्रधान लोग थे, सबके सब इस प्रश्नवर विचार करने

१ जापानका शासन सान विभागांम विभक्त था, (१) सोईन याने महाराजका दरबार, (२) साईन याने धर्म विभाग, छोर (१) ऊर्दन याने सारावमण्डल ।

छोर इसके पहामें या विषक्तमें निक्षय करने लगे। सब समा बारपय सम्पादक जिन्हें उस समय लिखने और टीकाटिप्वणें करनेवां पूर्णे स्वतन्त्रता था, बहे उत्साहस और हृदय कोल वर इस विषयकों आलीचना करने लगे। निर्वाचनसस्या स्थापिन करनेकी यातका विरोध करनेवाले बहुतही पम लोग ये। बादिबवाद केवल यही था कि यह क्षत्र स्थापित हो। जापान, जैसाकि पहले लिखा गया है, उस समय पाक्षाय सम्बताने वसीमृत हो गया था।

विरोध परनेपालों में जो सबसे मारी विरोध धा यह डाकुर हिरोधुकी केतीका या । ये सम्राट् परिवार विमागके एक अफसर थे। इनका एक विद्वत्तापूर्व लेय 'तोकिया निधि-निचि शिस्यून' नामक अभावशाली समाचारपत्रमें निकला। इसकी जो खास खास इलोलें था वे इस प्रकार ई—

" आएनमें लेक्सित धस्तुत करनेकी यातपर हो विचारशील पुरुष मामका ध्यान लगा हुआ है। इसमें कोई सम्मूच हुआ है। इसमें कोई सम्मूच हुआ है। इसमें कोई सम्मूच हुआ है। इसमें कोई लोई लाप नहीं है। स्कता। परन्तु इसमें एक फठिनाई है। लेक्सित स्वाधनहीं विजेश हुआ करता। यूरपे सम्मूच हुआ करता। यूरपे सम्मूच हुआ करता। यूरपे सम्मूच हुआ करता। यूरपे सम्मूच प्राचीम भी लेक्सित प्रभी प्रभी गलती था। जाता है। जर यूरपे यह हाल है स्य हमारे जैसे नवसिल्युए देशके लिये प्रमादरित लेक्सित प्रभी प्रमाद हित लेक्सित सम्भूच है। यितिषिध समार्थ इसित हमार्थ इस्यापित की जाती है कि देशमें यात्ति और सुपसमुद्ध का प्राचीम वाला हो ऐसे कानून श्रीर नियम उन समाग्रीमें बनाये जायें। ऐसे कानून वनके पर्य हिय

बातको आवश्यकता हाती है कि सामाजिक रीनिनीति, सर्वसाधारणको रहनसङ्घन श्रीर उनके श्राचारविचारीका स्दम अनुसन्धान है। जिसमें वे कानून उनकी परिस्थितिके प्रतिकृत न हा जायें। ... इस कामको केवल परिडतही कर सकते हैं।... यह सच है कि हमारा देश धीरे धीरे उप्रति कर रहा है पर यह भी सच है कि किसान श्रीर व्यापारी आज भी उसी पुराने जमानेके हैं। ये अनजान और नादान बने रहनेमें सन्तुष्ट हैं श्रार उनमें अभीतक राजनीतिक जीवनका विशेष सञ्चार नहीं है। सका है। सामराइयोंकी बात ज़री है। पर उनमें भी ऐसे ही लोगीकी संख्या विशेष है जा इन वातोंकी सममते हो कि सरकार का है, नागरिक होना क्या वस्तु है, सरकारका कर लगानेका अधिकार क्यों है श्राट पर्यो कोई नागरिक सैन्य-नियमीकी मानता है। य बहुत मामूली बातें हैं। किर भी १० में = या ६ आदमी इत मधाका ठीक ठीक उत्तर न दे लक्ष्मे। ... खयं राजकर्मा-चारी मी अपने अपूर्ण शान और शिक्षकी आलाचनासे नहीं बचने पाते। पर में अपनी जानकारीके भरोसे कह सकता हैं कि इन राजकर्मचारियोंके बाहर देशभरमें ६०। ७० से श्रधिक ऐसे पुरुष नहीं हैं जिनमें कुछ विशेष जानकारी वा याग्यता है। । इन ६०।७० पुरुषोक्ता देशके ३ करे। इ अधिवासि-यांका प्रमाण मान लेना असम्भव है। राजकर्मचारियांपर जी यह आक्षेप किया गया है कि ये किसीकी सनते नहीं श्रीर

रे. डा॰ केसी इन बातांडा वास्तवयं यामूली समाधने पे या बन्होंने गिर्फ इसीकटे विदालसे ऐसा किस्ता है, यह कहना बड़ा कहिन है। यह इसमें सन्देह नहीं कि डा॰ केसी जैसे परिष्ठतने उस समय ऐसी वार्न करी है। मनमानी कार्यवाही करते हैं, यह टीक नहीं है। पर यह ज़कर है कि जैसी हालत है उसमें इनके बिना सरकारका कार्य चल नहीं सकता। लोगोंमें यदि चैतन्य उत्पन्न करना है। तो जल्ही जल्दी मातिनिधिक ग्रासनप्रणाली चला देखेंकी अपेता पार-गालाएँ लोली जाएँ तो तो पह काम यहुत अच्छी तरहरें हैं। सकता है। इसलिये में यह कहना हैं कि इसी समय सार्यज्ञीन प्रतिनिधि निवासिकी संस्था स्थापक करनेती जो वात उठी हैं। सा महास माति और संस्था सार्यक्री लो हो तो वात उठी हैं। सार्यक्र सार्यक्री को वात उठी हैं सो महक सार्यक्री और नाहानी हैं। "

संवत् १६३१ में (फाल्युनके गुक्रमें) इतामाकी, गोना भीर सायीजिमाने मिलकर केताके लेखका उत्तर लिखा। इन्होंने इस बातका बढ़ा तीव प्रतिवाद किया कि जो थोड़े से लोग राज्यशासन कर रहे हैं उनके श्रतिरिक्त देशमें शासन करनेकी याग्यता और किसीमें है ही नहीं और है भी ते। यहुत थोड़े लोगेर्मे । सच पृद्धिये ते। पुनःसापना स्रोर शासन सस्कारका कार्य सबसे पहले ताल्लकेदारीने नहीं परिक निम्नश्रंशीके सामुराइयों श्रेर रोनिनोंने<sup>र</sup> हो सोचा था और देशके समस्त सोगोंके मिलकर उद्याग करने-हीसे सुसम्पादित हुआ था। इन्होंने यह भी दिखसाया कि लोग जो इतने दवे हुए हैं इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि अभी उनमें उतनी सम्यता नहीं श्रायी बरिक स्सका सारा देाप वर्तमान राजनीतिक संस्थात्रोपर है। अन्होंने यह मी कहा कि फिर भी हम लायोंने सार्वजनीन निर्वाचिनी सस्याका अधिकार नहीं गाँगा है। उनका कथन यह था कि पदले सामुराइयों श्रीर घनी किसानें तथा व्यापारियोंकी

मोनिने वन सामुराइयोको कहते थे जे मामुराई देकर भी किमो कारणमे अपने मस्वास्त प्रथम हो गये ।

निर्धाचनका अधिकार है देना चाहिये, क्योंकि उन्होंने ही इन नये नेतात्रीका पैदा किया था।

इस प्रकार जापानकी सङ्घटनात्मक शासनप्रणालीके

आन्दोलनका पहला परदा उठा। अवतक ' तोकिया निचि-

निचि', 'सेया', 'बाकेवोनो', 'युविनहोची' ब्रादि समी प्रमावशाली समाचारपत्रीने सरकारका पत्र लिया था ; क्योंकि अमी सभी प्रधान प्रधान नेता शासकमएडलमें थे श्रीर देशकी समस्त शक्तियोंकी केन्द्रीमृत करने, देशका पक्तीकरण करने तथा ताल्नुकेदार-शासनपद्धतिको उठा

देनेका जो उनका उद्देश्य था उसीकी पूरा करनेमें लगे थे। पर जप दरवारमें दो पहा हो गये नव समाचारपत्रमें भी परस्पर याग्युद्ध होने लगा। जितने प्रसिद्ध समाचारपत्र ये वे सब एक 'ते। किया निचिनिचि 'की छोड़कर शासन-पदस्योंके प्रतिपत्तियोंको तरफ थे थार सरकारपर तीव टीका करते थे। सं० १९३१में (माधके खारस्ममें ) क्रिन्स इयाकुरापर तीय आलेखिमात्मक एक लेख निकला।

फरपरीमें भृतपूर्व मंत्री येताने जिन्होंने आवेदनपत्रपर भी हस्ताचर किया था, सागाके लोगोंका बलवा करनेके लिये उमारा । इसी योच इतागाकी और सायगा प्रपने घर कीची श्रीर कागेशिया श्राये । वहाँ इसागाकीने एक राज-नीतिक समा स्थापित की जिसका नाम रिशिशशाधा और मातिनिधिक सस्याञ्चाके विचार फैलाना जिसका उद्देश्य या। श्रीर सायगोने नो सामरिक शिक्षाके लिये एक गैर-

मरकारी पाठशाला खेल ही। १. इम इसरमें विशेषना यह है कि माटबार उसमें शिवके लोकतन्त्र शासन रेपे-

भेरटेटिव गवर्षेट । से कावनवाग देकर कावने कावनका समर्थन किया गया है।

#### रगपानकी राजनितिक प्रगति 850

यह अब देखकर सरकार बड़ी हैरान हुई धार इन लोगी-के मनका फिरा देनेके लिये उसने फारमासाके विरुद्ध सेना भेजनेकी तदवीर साची । संवत् १६३१ के मई महीनेमें सायगो ताकामारीके होटे भाई सायगो यारिमिचिके ऋधीन २००० झादमी फारमोसा भेजे गये कि धहाँ जाकर उन प्राप्ट-तिक डाकुर्योको दएइ दें जो जापानसे और रिउ-किक टापु-त्रीसे जानेवाले चडाम-टकरावे जहाजीके वात्रियोंकी मार उाला करते थे। उसी समय चैत्रके झन्त तक प्रातिनिधिक संस्थाओं के स्वपातस्यक्ष 'विद्वा विज्ञोक्षाँ कारगी' अर्थात् बान्तीय शासकोंकी परिषद्ध स्थापित करनेके हेतु एक घोषणा दरदारसे प्रकाशित हुई।

इसी अवसरपर इता और इनायीने ओहुबोके पक्षके साथ फिदा, इतागाकी श्रीर गीतोका मेल करानेका उद्योग किया और श्रीसाकामें सभाका प्रवन्ध किया गया । यह सभा इतिहासमें 'श्रोसाका सम्मेलन' नामसे शसिद्ध है। इताने मेलके ये मस्ताय

किये--

१. कुळु ही ले।गींके हाथमें लारे शासनसूत्र न चले जायँ और आगे चलकर निर्वाधिनी संस्था स्थापित हानेका मार्ग उन्मुक्त रहे इसके लिये कानून बनानेवाली एक सभा

( गेनरा-इन ) स्थापित होनी चाहिये। २ न्यायधिभाग और शासनविभाग, ये दोनों अलग द्यलग रहें, इसके लिये एक उच्च न्यायमन्दिर (ताइशिन-इन)

स्थापित है।ना चाहिये।

३. बजाकी वास्तविक दशा जिसमें मालूम है। इसके-लियं प्रान्तीय शासकोंकी एक परिषद् ( विद्वा विश्रोक्याँ कार्गी ) स्थापित होनी चाहिये।

४. शासनकार्यके जो कई विभाग है उनके और उपिय-भाग होने चाहियें जिसमें धर्म, शासन श्रीर न्याय संबंधी सब कामोंमें पर्याप्त विशिष्टता उत्पन्न हो।

इतागावीका छोड़कर सबने ये प्रस्ताय खोछत किये धार शासनकार्यम भाग लेना खोकार किया। इतागाकी चाहते ये कि नियांचित धर्मसमा स्थापित हा। वे गेन्टेर-इन नामक अनियांचित संस्थाको नहीं चाहते थे। तथापि महा-राजाधिर सामा स्थापित और तथापित हो। वे गेन्टेर-इन नामक अनियांचित संस्थाको नहीं चाहते थे। तथापि महा-राजाधिराज जापालसङ्गाट्ने उन्हें बुला मेजा और इतागाकीने मंत्रियह खीकार किया।

इतागांकी संघटनात्मक शासनान्तं लगके प्रधान नेता ये और इसलिये उनके दरबारमें आ जानेंसे आन्दोलन कुछ दीला पड़ गया। पर इतागाकी अधिक दिन दरबारका कार्य नहीं कर सके। संबद्ध १८३३ के आरम्भमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण यह हुआ कि ओलाका सम्मेलनमें सुधारके जो उपाय स्थीवन हुए थे वे केरियां के केंकव-यन' याले मामलेके कारण स्थित हुए थे वे केरियां के केंकव-यन' याले मामलेके कारण स्थित हुए स्थान एक गये।

इसी समयके लगमग उदारमतवादियों के आन्योलनका प्रतिकार प्रकट होने लगा। सं० १,६३० का जो समाचारपत्र संपंधी विधान था उसने मुद्रणस्वातंत्र्य नहीं छोना था। वह रइ कर दिया गया और संवत् १,६३२ में (आयादमें) पक स्रति तीय झापा संपंधी विधान तथा आनहानिका कानून वन गया समाचारपत्रीके लेखनस्वातन्त्र्यमें तथा छुपासानंके प्रकाशन-कार्यमें यही भारी बाचा पद्मी। जो कोई सरकारको दीप

संबद्ध १६३१ में अनयोकन नामक जावानी जमा नहालपर केरियामें गांत परसे थे श्मामका बहुत बढ़ा नहीं, वापसमें ही समझौता हो गया कीर संबद्ध १६३२ में मैत्री और व्यासारकी संधि ते को सयो !

सगाना या उसकी तीय आसोचना करता उसके लिये जेल या जुर्मानेवी सङ्ग्र थी। सरकारने इन कडेार उपायोकी यहां रहनाके माथ कार्यमें परिशत किया। रोज़हो केंाई न कोई पत्र सम्पादक पकड़ा जाने सवा। रे

देश र यह सघटनात्मक ग्रासनमणासिको लिये आन्दालन दे ही रहा था और उधर मस्युमामें संवत् १८३४ में गद्दर ग्रक्ष हे। गया जिसका जमाव देग्रमरमें फैलने लगा। १८३० में दरवारमें जो फूट हुदे उसीका यह फल था। इस विद्रोहशा मेना नायगा तकामेरि था जो एक समय जापानी सेना-का शिराभूग्ण था। उसने गुनास्थापनाके समय पड़े बढ़े . पराममके काम किये ये और इसमें असाधारण ग्रहता, युद-नीनिवान, स्वार्णवाग और शामिक शादि पेसे गुण जिनके थलसे जापानो सेनामें उसे गबले बढ़ा पद प्राप्त हुखा था। पर कोरियासे युद्ध जानके वात जब इरवारसं नाम-जूर है। गयी तब उसने अवने पहले इस्तीक़ा है दिया और पर (कागीयामा) आकर एक गैरसरकारी स्कूल सोला मिस-में यह युद्धकलाकी शिला देने लगा। वह अवने साधियोंसे मो

१ जानेबोने जानक जन अमुल नमाखारपने जिला है कि गरांतारके कियो हे तिहासमें इसमें नहीं पढ़ा नि जानून ताहने या लोगोंका जमारने के बार पाएव छन नगरने सबने ता कारपादून पकड़कर प्रतानती जायं गयं नि, जोर न पढ़ी नमें देना नि एन नगरादिनय तो मासला पक री सा नि की सामी है तर मामला माला पक उत्तान के जायं ने से सामी है तर मामला माला कि कारपाय भी पत्री नाति होता नहीं हुआ, अभी जसना मुकरमा भी पेश नहीं हुआ, अभी जाता कारपाय नि मार्गित नहीं हुआ है जोर नी मार्गित नहीं हुआ है जोर नी मार्गित नहीं हुआ जाता कि मार्गित मार्गित मार्गित नि 
श्रालग रह कर काम करने लगा और संघटनात्मक शासनके आन्दोलनमें प्रारोक तक नहीं हुआ। वह एक प्रकारसे विदेश आन्दोलनमें प्रारोक तक नहीं हुआ। वह एक प्रकारसे विदेश सम्पर्कका विरोधों था। पाद्यात्म सम्यताका शोध अनुकरण कर लेनेका विरोध करता था। सरकारने उससे किर अधनो जगहपर आनेके लिये बहुत आग्रह किया, पर सब व्यर्ध हुआ। उसका कुछ ऐसा प्रमाव था, उसके चेहरेपर कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति थी कि उसके जन्मस्थान सासुमानें सर्वत्र ही उसके युद्धविद्यालयका प्रमाय पड़ने लगा। यहाँ तक कि उस प्रान्तका शासक भी उसके बशमें हो गया। सरकारने इस अबहुर आन्दोलनको रोकनेके लिये बहुत उपाय किये। परन्तु जब सरकार कागोशिमासे शख्यार अनुवायिक से अधिक से सम्वहुर अनुवायिक से स्वायोक मित्रों और अधुपायिवोंने आकाश्याताल एक कर डाला। इस भयहुर अधुपायिवोंने अधुपायिवांने आकाश्याताल कर कर डाला। इस भयहुर अधुपायिवांने अधुपायिवांने अधुपायिवांने अधुपायिवांने अधुपायिवांने अधुपायिवांने आकाश्याताल कर कर डाला। इस भयहुर अधुपायिवांने 
पिरोधके प्रवाहसे लायगो भी न यच सका और देशभरमें आपसके युद्धकी अनित्र प्रज्वित हो उठी। सायगोक लाभग २०००० (तील हज़ार) अनुयायी थे, सरकारने २०००० से भी अधिक फीज भेज दी। लगभग सात महोने मारकाट होतो रहा तब जाकर कहीं गहरकी आग युक्ती और शास्ति स्थापित हुई।

इधर सरकार सत्सुमाके बलवाइयोंको द्यानेमें लगी हुई थी

धीर उधर संघटनात्मक शासनके आन्दोलनका दुना जीर वह रहा था। फिर एक आवेदनपत्र सरकारके पास भेजा गया। इस पार रिश्चिशाके एक प्रतिनिधि काताश्रीका केद्रियोने यह आवेदनपत्र भेजा था। पर यह स्वीहत नहीं हुआ। इसके याद काताश्रीका और कोची प्रान्तस्य रिशिशाके कोई पीस वाईस सभासद गिरहार और केद किये गये। सरकारका

१२४

श्रमित्राय इनके पकडनेमें शायद यह था कि सत्समाका बल्जा फैलने न पावे। सत्सुमाके बलवेसे सङ्घटनान्दालनका या है। दे है सम्बन्ध

नहीं था पर सम्भवत इस बलवेने लोगामें राजनातिक चंतन्य उत्पन्न कर दिया था। सं० १६३४ में अभ्यान्तरिक युद्धकी जब समाति हुई ते। देशमरमें सहदनान्दोलन फेल सुरा था श्रीर चारों और कितन ही राजकीय सङ्घ स्थापित हा गये और मिश्र मिश्र स्थानेमें उनके प्रधान कार्यालय भी रहल गये थे। यहाँसे समय समयपर प्रचारक भेजे जाते थे जा लागीका मानिनिधिक संस्थाओंकी शिक्षा देते थे।

एक आधेदनपत्र भेजकर राष्ट्रीय समा स्थापि र करनेकी प्रार्थना की शार साथ ही सर्वसाधारतमें एक सुवता पेंटवा दी कि इस कार्यमें सब लोग हमारा हाथ बटायें। सन १६६७ के प्रारम्भमें एक दूसरा भेमे।रियल किश्राचायरान ( इस नामकी राजकीय संस्थाने) गेन्टा इनके पास भेजा जिसमें सन्धिपत्रीका सशोधन श्रीर निर्वाचक सभा स्थापनकी प्रार्थना की गयी थीर। उसीके बुद्ध दिन बाद सब राजकोय संस्थाओं नी एक

मधत् १८३६ में श्रोकायामा प्रान्तके सागीने सरकारके पास

महासभा श्रासाकामें हुई श्रार शाविनिधिक व्यवस्थापक सभा की स्यापनाका पक्ष समर्थन किया गया । २४ मान्ताकी २७ स स्थाश्रीसं हुत =5000 से भी श्रधिक समासदान इस महास भामें याग दिया था । यह प्रस्ताव स्वीहन दुश्रा वि के।कुकाई विसेई दामीकाई अर्थात "राष्ट्रीय-समा-स्थापनार्थं संयुक्त

१ यद प्राथनापत्र बहुत लम्बा है जिसमें राष्ट्राय परिपद्का स्थापना ह पचम अनेक विधान किया गय है। ये विधान (दखानें ) पायरा पातिनिधिक संस्थात्राके बदाल विचारांपर किये गये हैं और उनम देशभक्ति पूर्ण मादाना



# संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम श्रवस्था १२४ समागण्के नामसे सरकारके पास एक पार्धनापत्र भेजा जाय।

काताञ्चोका आँग कोनो इस कार्यके लिये प्रतिनिधि खुने गये। ये तुरन्त हो ताकिया पहुँचे और प्रधान मन्त्रोके सामने उन्होंने प्रार्थनापत्र उपस्थित किया। है यह पत्र महाराजाधिराजके नाम लिखा था, परन्तु इसे सम्राद्तक पहुँचानेसे प्रधान मन्त्रोने हनकार कर दिया। कहा कि लोगोंको राजकीय प्रार्थ

नापन भेजनेका कोई अधिकार नहीं है।

श्रीकृमा (यादको काउएट श्रीकृमा हुए) उस समय
श्रासक मएडलमें थे श्रीर अपने अधिकारके शिवरतक, पहुँचे
हुए थे। किदो १६६४के अध्यान्तरिक गुद्धके समयही इस लेकिसे
बल दिये थे। ओड़तों 'आपानके स्तरम ' जिनकी बुद्धिमता।
श्रीर नीतिनिष्णुकासे ही पुनःस्वापनाका वड़ा कार्य अनेकारण,
मैं सकता हुआ था और जो बारवार बुद्धिमतोंके साथ
बच्छद्वतताका विरोध करते थे थे भी अथ न रहे। संयत्
१६३५ में राजविरीर्धा घातकोंके हाथ उनका श्रीरान्तहुआ।
मम्मेगन हुआ है। इतमें किया था दि "स्वेर श्रावनसे देशमेनका नार्य होता

्रै, राष्ट्रश्री सहुरास्त्रियं दुर्वेवता ज्ञाती है जीर महारानाधिरामके सिहासनकी सुर्घितता सद्धरामक होनी है। देशमे सहुशक्ति तभी अरस्त हो सकती है जब मोग शारानकार्येयं आग कोते हैं जीर हकता रामणीत समस्ते हैं। देशको स्थायीनता तभी सुरक्तित होती है जब देशमें स्थाप्यशासनका होतेला होता है। इमारी प्रार्थेना है कि महारानाधियाल पुन-स्थापनाको प्रतिहासे अनुसार सहरनात्मक शासनका प्रकान करते।।"

ै. टर समय भयान मन्त्री हो सर्वश्रेष्ठ श्रीधकारी थे; शासन सम्बन्धी स्टिन स्थितार नैमानिक मन्त्रिलें हो सर्वश्रेष्ठ श्रीधकारी थे;

याग्तविक स्विपतार वैमाणिक मन्त्रियोक्ते हाथमें थे। २. दरवारमें सन्ते प्रमावशासी पुढर श्रोहुवा था। बनासत्तात्मक सुवार

चीर सापनो तान्त्रकारीका यह बड़ा भारी विरोधी समभा जाता था। सायना नाकामारीसे सबैसायरसकी सहानुभृति थी बीर उसीका यह विरोधी समभा

### १२६ 🕠 जापानकी राजनीतिक प्रगति

इस प्रकार शव केवल श्रीकुमा ही रह गये जो वैदेशिक सचिव तथा आर्थिक सचिवका काम कर रहे थे और मंत्रिमएडलमें इन्होंका रावदाव था।

अय उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय परिचद्की सापनाके लिये स्रोग बहुतही उदीपित है। उठे हैं ते। सागीका पक्ष सेकर तथा सामुमा और चेशिकके सरदार-घरामेंका वह तेाइ-कर इन्होंने भीतर ही भीतर अपनी शक्ति और लोकप्रियता वढानेका मयरा आरम्भ किया। यह बात पहले लिखी ही जा खुको है कि ते।कृगथा सरकारके विरुद्ध जा राज्य-क्रामि दुई उसके असल कारगुज़ार सरसुमा, चारिएक. हिज़न और तासा इन्हीं चार बड़े पश्चिमी ताल्लुवांक सरदार लोग थे। अतएव जब नयीन सरकार सापित हुई तो इन्हीं लोगोंके हाथमें सब अधिकार आवये और सरकार नाम भी 'सन्-चित्री देशि सरकाट ' यह गया।<sup>१</sup> पर संबद् , १६३० में जब दरवारमें पत्तभेद है। गया तब सत्सुमा और चाशिकके सरदार ही मुखिया है। गये श्रार तय ' सत्त् चित्री सरकार 'यह नाम पड़ा। र ब्रोकुमा हिज़नके सामुराई थे, सत्समा या घोशिक दलसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिये राहीने इन लोगोंका वल ताड डालनेकी इच्छा की। इसी हेत्से इन्होंने प्रिन्स अस्तिगावा सदारजिन, श्रीर

क्षानेसे राजकीय वसवाइयाने इसकी व्याहृति ली। वस्तुन साययेगसे इसकी वोई राज्या नहीं थी।

१ सत्मा, चेशिक, तेसा भीर हिल्लका ही संविम नाम 'सत्-विभो-दोही' था।

२. 'सत्त-चित्रो "सत्तुषा श्रीर चोशिक का होटा रूप है।

इवाकुरा उदयजिनको १.६४० में हो राष्ट्रीय परिषट् स्थापित करनेको सलाह दी थी। जब यह भेद प्रकट हुआ तो उनके सत् 'चिख्रोग सहमन्त्रियोंने उनका ऐमा विरोध श्रारम्भ किया कि मन्त्रिमण्डल हो उलटपलट जानेको नौबत श्रा गयो।

इसी समय दुकाइडों में सरकारी कारखानीकी उठा देनेका विचार हो रहा था और उसके सम्बन्धमें औपनिवेशिक मएडलके अध्यक्त तथा दरबारके एक मंत्री कुरीदाने सैसा स्वादार किया था उसके कारण सरकारकी युड़ों नित्य हो रही थी। वान यह दुई कि इन कारखानों में १ करोड कहा लाज पेनसे भी अधिक देशका धन खर्च हुआ धा आंद कुरीदा उन्हें ३ साल येनपर क्वानसा वेधपकी शिक्षाक्वाह मामकी एक नैर सरकारी कोठीका जिससे कुरीदा वा युत सम्बन्ध था, वेच देना चाहता था। श्रेक्तमा पहलेही से इस विकास के यिख थे। पर जब यहुमतसे दरबारने वेचनाही निक्षा किया ते समाचारण्योद्वारा उन्होंने सरकारण आक्रमण आहमन किया ते समाचारण्योद्वारा उन्होंने सरकारण आक्रमण आहमन क्रिया।

सरकारकी हरदक कमज़ोरी सङ्घटनान्दोलनकारिक्रोंका यस यहानेवाली होती थी। उन्होंने इस ज़ोरहोरसे आन्दोलन ग्रक किया ओर इस कदर लोगोंमें सहानुमृति भरदों को सरकार यदि इस आन्दोलनकी प्यास युमानेका केार्द प्रयन्न न करती तो देशमें उपद्रव आरम्भ हो जाता।

संबत् १६३= के काधित मासमें सरकारने अपने कार-सानोंको वेचनेका निक्षय वदल दिया और सायही एक राजयोपला प्रचारितकी कि सं० १६४७ में राष्ट्रीयवरिषडू स्था-पित होगी और उसकी सब वैयारी सरकार अमीसे करेगी। इसो योच औडुमाको सन्त्रयद त्यागनेकी संलाह दी गयी।

#### १२≍

जीन है। गया।

स० १६५६ में ( फाल्गुन महीनेमें )जापानके लिये सहुदन

निश्चित करनेके पूर्व यूरपकी राजकीय सस्यात्राका निरीवण अरके झानेके लिये हती और उसके साथी यूरप भेजे गये।

जापानकी राजनीतिक प्रगति

इस प्रकार महुरनान्दालनका पहला अभिनय निर्विध अभि

# तृतीय पश्चिद्धेद

#### सङ्घटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय

पिछले परिच्छेदमें प्रातिनिर्धिक शासनमण्डालीके लिये शान्तोलन करनेपालीके उद्देश्यकी सफलताका उल्लेख किया गया। स्वान् १६३६ के कार्तिक आरम्ममें राजधोपणाने राष्ट्रीय परिपदुर्की स्थापनाका दिन नियत कर दिया, और सम्मान कर दिया कि उस परिपदुर्की योजना और अधिकारोंको स्वय सम्माद् निश्चित करेंगे और तथ उसकी भी योषणा होगी। इसलिये अब इन सहस्तमणालीके उद्योगियोंको पिथानित लेनेका अस्वसर मिला। परन्तु इस प्रतिकात परिपदुर्की प्रत्यक्त प्रतिकात माने किया सम्मान किया पराम्यक्त प्रतिकात परिपदुर्की प्रत्यक्त प्रतिकात परिपदुर्की प्रत्यक्त प्रतिकात स्वान किया स्वाक्त विकास स्वाप्तिक प्रयोगिय परिपद्म प्रतिकात स्वाप्तिक प्रयोगिय परिपद्म स्वाप्तिक स्वाप्तिक प्रात्म स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक प्रयादिन स्वाप्तिक प्रयादिन स्वाप्तिक प्रयादिन स्वाप्ति विवादिक स्वाप्तिक 
संवत् १६२० के कालगुन सासमें आसाकाके राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ-समाजके अधिवेशनमें कुछ प्रतिनिधियोंने यह प्रस्ताव किया था कि कुछ विशिष्ट सिद्धान्तोंपर एक स्थायो राजनीतिक इस स्थापित होना चाहिये। परन्तु पहुतसे होगों के विचारमें अभी हसको आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाकी केर्त्र स्ट आशा नहीं थी, और इसलिये उस समय कुछ भी मिर्श्य नहीं है। सका या। परन्तु कि लोगोंका यह मस्ताय था उन्होंने आपसाहीमें जियुती (उदार मत दस ) नामसे अपना पक दल कायम कर लिया और एक धोपणापत्र निकालकर यह ज़ाहिर किया कि इस लेग सर्व साधारणके स्थातंत्रका विस्तार, उनके आधिकारीकी रहा, उनके सुख और सम्बिका उपाय करनेका मयल करेंगे। समस्त जापानी मजाजनोंकी समानवा और संघटनासक राज्यमहम्य मंगलित करनेके आवित्यमें हमारा विश्वास है।

जब राष्ट्रीय परिपदकी स्थापनाका थिचार निश्चित है।
खुकातव 'राष्ट्रीय समास्यापनार्थ समाजके सञ्चालकोने उदारमतदत्तसे मिलने श्रीर पक सुरह याँच स्थापित करनेका मयल
किया। यह भी हुआ श्रीर उदारमतदत्तको योजना पुनर्वार
निश्चित को गयी। संधेत् १.६३= के कार्तिक मासमें उन्होंने स्थना
उद्देशपपत्र मकाशित किया जो इस मकार है—

 हम लोग जनताकी खाधीनताका खेत्र बढ़ाने, उनके झिकारोंकी रक्षा करने श्रीर उनकी सामाजिक उन्नति करने-का मयल करते हैं।

२. हम क्षोग आदर्शसकप सहदनात्मक राज्यतन्त्र निम्माण करना चाहते हैं।

३. हमलोग अपने उन भारवेंसे मिलकर जो इन सिद्धान्ती की मानते हैं, अपने उद्देश्योंकी साधना करेंगे।

दसका मुखिया इतागाकी ताइमुके या जिसे उचित या अञ्चित रीतिपर जायानका इसी कहा गया है क्योंकि यह मञुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंका हृदयसे पस करता था। सं० १६३०में उसने कोरिया प्रकरणके कारण अपने मंत्रीपदसे सरकारके पास प्रार्थना पत्र भेजनेकेकाममें यह भी एक मुखिया था। सं० १६३२ में सरकारने इन्हें फिर मन्त्रीपद देना चाहा

भ्रीर यह चचन भो दिया गया कि इनके राजनीतिक सिद्धान्त यथासम्भव माने जायँगे, पर इन्होंने यह मान श्रस्वीकार कर दिया क्योंकि इताने जोकि मध्यस्य थे, जिन यातांपर मेल कराना चाहा था उनमें प्रातिनिधिक धर्मसभाको स्थापित करनेकी यात नहीं थी। यह सच है कि उनके राजनीतिक सिद्धान्त चहत ही गम्भीर थे और उन्हें कार्यान्वित करानेको उनकी उत्कएठा कालानुरूप नहीं थी। प्रातिनिधिक शासन सम्बन्धी उनके विचार सप्तसृष्टिकेसं थे जिनका प्रत्यत्त राज्य-प्रयन्धमें कोई उपयोग नहीं हो सकता था। परन्तु इसके साध हो यह भी मानना पड़ेगा कि वह स्वाधीन विवारके पुरुष थे और अपने विचारोंके पक्षे थे। उनके विचार उनके अन्य सम-कालीन राजनीतिहासे अलग और अटल थे। उनमें अपूर्व माकर्पण्यक्ति थी। उनकी वाणीमें जादू भरा था। उनका मन मचन एक था और उनका व्यवहार कलइरहित था जिससे उनके अनेक अनुवायी हा गये थे। सच पृष्ठिये ता आन्दो-लनके समयमें आदिसे अन्ततक येही उदारमत वादियोंके केन्द्रक्य थे। कतान बिह्नलेने बहुत ठीक कहा है कि कीगिशी-का निष्फल हो चुकनेपर इतागाकी ताइसुके यदि शासनसुघार-के आन्दोलनको न उठाते ते। प्रातिनिधिक समाका प्रश्न ही देशको दृष्टिसे श्रीमाल हा जाता । फिर भी हम यह अस्वीकार नहीं करते कि उदारमतवादियोंमें जो गरम दल था उसने समय समयपर भयद्वर कान्तिकारी उपायेका भी अवलस्वत किया जिससे देशमें अशान्ति फैलती थी, और इस कारण

### १३२ . जापानकी राजमीतिक प्रमति

उदारमतपादियोंकी बहुत पदनामी थी हुई। यहाँतक कि ये सीम गुरुडे, बदमाय, विगड़ेदिल, यामी श्रीरप्राबद्रोही कहे जाने तमे। परन्तु गरम दलवालांके विशिष्टक आवरण के पार्य इतामाकोंकी देशसेवाका महत्त्व कम करना औक न होगा। पस्तुत: जापानमें प्रातिनिधिक संस्थाओंके स्वापनको धेय जितना श्रोकुमा और प्रताको है, उतना ही इसामाकीको भी है।

उदारमतवादियोंकं वाद "रिकन कैशिन तो" अर्थात् सङ्घर-नासुभारवादी दल उरण्य हुआ। श्रोकुमा श्रीर उसके साथियोंने होटे होटे कर्द दलोंको मिला कर संवत् १६३६ के फालानुन मासमें यह दल स्थापित किया।

यह पहले कहा जा खुका है कि संवत् १६३ में बर्यात् एकहीं वर्ष पूर्व जब यह पता लगा कि सात्सुमा और धारिज्ञके सरदारोका चल तोड़नेके लिये ओकुमा भीतर ही भीतर सहनात्मक शासनका सुवधातकरा रहे हैं तब उन्हें मन्मी-महत्त्वते हर जाने पड़ा। परन्तु ओकुमाक साथ सहायु-मृति रजनेयाले जनेक लोग थे। जो होनहार नथयुवक मित्र भिक्त सरकारी विभागोंमें लेखकका काम कर रहे ये वे भी अपना काम छोड़कर इनके साथ हो लिये हैं। १८६० के मन्त्रीमएडलविक्टोर्ट्स समान ही इस विक्टोरका भी स्वष्ट-

१. चोत्रमार्क साथ जिन क्षोमोने घरवारी वास दोड़ दिया था जनमें निमलिसित सज्जन भी थे—यानो कृषियों, स्वान सर्वारेत सेवल ( यादरी एमस्पान पक्के सम्वादन)। क्रियादा साचुर, क्रियादिवातावे लेखक, लोक स्वितिये समाझे सारकारे ही सदस्य। स्वायय विमागते लेखक हर्दुवार वी क्षीतियों समाझे सारकारे ही सदस्य। स्वययय विमागते लेखक हर्दुवार वी क्षीतियों प्रेमाल पुलिस पुलिस क्षीर पारिक स्वयत्व क्षीतियों स्वयत्व क्षीतिया स्वाप्त स्वयत्व क्षीतिया स्वयत्व क्षीतिया स्वयत्व क्षीतिया स्वयत्व क्षीति स्वयत्व क्षीतिया स्वयत्व क्षित्व क्षीतिया स्वयत्व क्षीतिया स्या स्वयत्व क्षीतिया स्वयत्व क्षीतिया स्वयत्व क्षीतिया स्वयत्व क्ष

## संघटनान्दोलनका बिलीय अभिनय १३३

नान्दोलनपर यडा असर हुआ। १६३० के प्रकरणमें एक तो यह। ज्ञान्दोत्तनही आरम्भ हुआ और दूसरे 'संत-चित्रो सरकार' की स्थापना हुई जो कहते हैं कि बहुत कुछ ओकमा के ही कपरजालका फल था। इस बार क्या हुआ कि सर-कारी कामसे हटे हुए लोगोंकी सञ्चटन-सुधार दल कायम हो गया, श्रार इस प्रकार राष्ट्रीय परिपद्वती स्थापनाके विसम्बकासमें बहुत कुछ अन्तर पढ गया।

क्रोकुमा जैसे अनन्य विद्याप्रेमी थे वैसे उनके रूप श्रीर वाणीम भी कुछ अद्भुत मेाहनीशकि थी। कितनेही सुशि-कित, सुसस्कृत श्रीर सुधारविचारके नवयुवक इनके दत्त-में आ मिले। अतएव इस सुधारवादी दलके कार्यकर्त्ता उदारमतवादियोंके कार्यकर्चाओंसे बहुत ही भिन्नस्वक्रपके थे। संघटनसुधारवादी विचार श्रीर कार्यमें नरम थे श्रीर उदारमतबादी गरम । इन दानोंके जा उद्देश्यपत्र है उन्होंका देखनेसे इनका मेद स्पष्ट हो जाता है। सुधारवादी दलका उद्देश्यपत्र इस प्रकार है-

- १. हमारे उद्देश्य ये है-राजवंशकी प्रतिष्ठा सुरिचत रखना और सर्वसाधारणकी सुखसमृद्धिके लिये उद्योग करना।
- २. हमारा यह भी एक सिद्धान्त है कि देशका भीतरी सुधार होनेके पूर्व राष्ट्रके अधिकार और प्रतिष्ठाका सेत्र विस्तृत होना चाहिये।
  - ३. हम स्थानीय स्वजासन स्थापित करनेकी चेष्टा करते

श्रमप हुए), कृषि व व्यवसाय विभागके मन्त्री कोने विद्वन, दाक्लार श्राप्य मायेतिमामित्सु, वैदशिक विभागके लेखक बामारमुवारा यहतारी ( भन शिषा विभागके मन्त्री ) इत्यादि ।

हैं ग्रीर उसमें मुख्य अधिकारियोंकी हस्तद्वेप करनेका भी अधिकार परिमित कर देते हैं।

४. इम यह नहीं जाहते कि सर्वसाधारणुको निर्वाचन-का अधिकार दिया जाय। हम चाहते यह है कि समाजकी प्रगतिके साथ साथ हो उसके । नर्वाचनाधिकारमें भी प्रगति होनो चाहिए।

प्र. हमारी नीति यह है कि व्यवसाय-सम्यन्ध बढ़ातेसे लिये यह चाहिये कि जिन जिन वातेंमि विदेशियोसे अग्रहा आ पड़ता है उन वातेंकी हम छोड़ हों।

६, हम धानुनिर्मित धनके सिद्धान्तपर मुद्राइएपद्धतिका समार चारते हैं।

इन दोनें दलाँका विरोध करनेके लिये सरकारी पक्तके

सोगोंने एक सीसरा दल "रिकन तहसे रहा " अपीव सह टना-रमक साम्राज्यवादी दलके नामसे संवद १६३६ के चैत्र मासमें स्थापित किया। इसके मुख्य उद्योगियों में फुकुची महायय भी ये। ये "निर्माना शिम्मून" नामक प्रसिद्ध एत्रके सम्पाद्ध थे। इस नथीन दलका वह लेनेसे इस पत्रका नाम " गेरों शिम्मून " (सरकारका दुन) पड़ मया था। उदारमत्यादके विरुद्ध हम साम्राज्यवादियोंने एक प्रतिवासिनी भाग प्रधाहित

सङ्घटनापर उसके प्रवाहका भी रुपए चिन्हें प्रकट हुआ है जिसका विचार हम झगले परिच्छेट्में करेंगे। हन दीनों दलांके उद्देश्यपत्रोंका यदि मिलाकर देखा जाय ना इस समय जापानमें राजभीतिक विचारपारिकी कीन कीन धाराएँ मपाहित हो रही चीं यह समसमें आजायमा।

'कर दी थी धह उस समय प्रकट ता नहां हुई पर जापानकी

सङ्घटनात्मक साम्राज्यवादियोंके उद्देश्यपत्रमें ये वचन हैं—

- १. हम सम्राट्की उस घोषणाको शिरोधार्य करते हैं जो संबत् १८३= के आदिवन मासमें घोषित हुई है और जिसमें राष्ट्रीय परिपट्का जन्मवर्ष संबत् १८४७ निश्चित किया गया है। इस समय श्रदल बदल करनेके चादविचादमें हम कदापि पढ़ना नहीं चाहते।
  - २. उसी घोषणाके शतुसार सम्राट् तो रूप शासन प्रवंधकी देंगे उसके अनुसार हम चलनेकी प्रतिश करते हैं।
  - ३ हम इस चारुके। मानते हैं कि सम्राट् इस साम्राज्यके निर्विषाद स्वामी हैं और यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय परिपद् के क्रिकार शासन सिद्धान्तसे नियमित हों।
  - ४. हम यह आवश्यक सममते हैं कि नवीन धर्मसमा समाद्वय-पद्धतिपर्<sup>र</sup> होना चाहिये।
  - ५. इम यह भी आवश्यक समझते हैं कि योग्यायोग्यके विचारकी पद्धतिसे निर्वाचनाधिकार मर्यादित होना चाहिये।
  - ६, हम सममते हैं कि राष्ट्रीय परिपदको साम्राज्यकी भीतरी अयस्थाके सम्यन्धर्मे कानून बनानेका अधिकार देना चाहिये।
  - हम यह त्रावश्यक समझते हैं कि हर तरहके कानृनकी निपेध करनेका त्रधिकार सम्राट्को होना चाहिये।
  - म हम सममते हैं कि राज्यमयन्य सम्यन्धी कार्यमें स्यलसेना या नी सेनाके अनुष्योंका प्रवेश न होना चाहिये।

 समाइयपद्यतिसे यहाँ यह बतलब है कि वालेमेन्टको हो समाएँ रहने णहिंचे—एक हालस ज्याप, कावन्स या बतिनिधि समा चीर हुसरी हालस आक साहें स यानो सरहार समा ।  हम सममते हैं कि न्यायिवमागके सब कार्य कर्ता ग्रासक विमागसे विश्वदृक्ष अलग और स्वतन्त्र होने चाहियें।

१०. हम समझते हैं कि सभा, समाज, सम्मेलन तथा सार्वजनिक व्याच्यानमें यही प्रतिवश्य होना चाहिये जहाँ उससे शान्ति भद्र होने की सम्भावना हो।

११. हम यह भी मानते हैं कि हस समय जा अपरिवर्ष-नीय कागृज़ी सिक्षे हैं वे सुद्रादृत्य पद्मतिका क्रमशः सुधार करके परिवर्तनीय कागज़ो सिक्षे बनाये जायें।

इस प्रकार सम्मद्रकी घोषणा हुए ५ महीने भी न योतने पार्च थे और तोन यहे राजनीतिक दस अपने उद्देश्य-एत्रके साथ प्रकट हो गये। उनका सुक्य कार्य राजनीतिक सिद्धान्तीका प्रचार करना था। उनकर १-व्यी श्रमास्त्रका प्रभाव तत्त्वज्ञानका झर्लाधिक प्रभाव पहा हुआ था। वे उस समय बड़ी तत्त्रत्ता और उत्स्वादके साथ राज्यसम्बर्धा प्रत्येक पातका परिकास सोचते और वादविवाद करते थे। उनके वादविवाद में साम्राज्यके आधिपत्यका मुख्य प्रदृत या।

डदारमतयादियेंका यह कहना था कि देश, देशवासियेंके सिंधे है, स कि राजा या थोड़ेसे लेगोंके लिये। राजा राज्य करता है, मजाके लिये, अपने लिये नहीं। अतपय देशवर देशवर देशवर देशवर देशवर देशवर देशवर के साम क्षेत्रका है। संहटनात्मक साम्राज्यवादियोंने ईस विचारका खहन आरम्भ किया और कहा कि हमारे देशवं अनादि कालते/लेग राजाओं ही प्रजा है, साम्राज्य अरमें एक मी पेसा स्थान नहीं है जो पहलेंसे राजवंशक दखलमें न चला जाता हो। उन्हीं महाराजांधराज समारेन राष्ट्रीय परिषट् स्थापित करनेका निश्चय किया है और लेकतन्त्र शासनप्रकार विमाण करनेका निश्चय किया है और लेकतन्त्र शासनप्रकार निम्मीण करनेका चचन दिया है। इन बातोंसे प्रकट है। गया

कि साम्राज्यपर सम्राट्को ही सत्ता है। प्रागतिक दल ने मध्य-ममार्ग स्रोकार किया। उसने यह कहा कि प्रातिनिधिक धर्म-समा या राष्ट्रीय परियद् पेसी संस्था है जो राजा प्रजा दोनोंका प्रतिनिधित्व रपती है। सद्वटनात्मक शासन प्रखालांके स्थापित होनेसे राजाकी एकतन्त्रता जाती रहती है, और इसिलए सद्वट-मात्मक शासनके अधीन देशमें देशपर राष्ट्रीय परिपट्काही प्रमुख होता है, जैसे इंग्किस्तानके लाक प्रतिनिधिसभा अर्थात्, हाउस श्राफ कामन्सका है।

धर्मिमर्माणके सम्बन्धमें पूर्वोक्त दो दलांका कहना था कि समाह्य-पद्धति होनी चाहिय अर्थात् बड़े बड़े सोगोंकी पक कीर सर्वसाधारणकी एक, इस तरह दो समाप् होनी चाहिये। परन्तु उदारमतवादी एक हो समाके पत्तमें थे।

। उद्दारमतपादी तर्कगालकी दृष्टिस अपने विचारोमें जितने सुसद्र वे उतने और दल नहीं थे । वे जनसाधारणके सामियके विचारको उसके तर्किसिद निर्णयतक से गये और कहा सित्र कि अपने साधारणके का प्रवास पदित निर्माण करने कि वे जनसाधारणसे निर्माणक को जानी चाहिये। परन्तु पक्ष मार्केकी बात यह है कि उन्होंने जानपूर्क कर कभी कान्यक प्रजातन्त्रवादियों के समान राजतन्त्रका उठा देनेकी यात कहनेका साहस नहीं किया।

्तका थात कहनका साइल नहा किया।
राजनीतिक सिद्धान्तेकी केवल चर्चा ही हुझा करती तो
उससे लोगोंके मनमें केई जिज्ञासा न उत्पन्न होती। परन्तु
यह व्यसर पेसा नहीं था। चारों कोर चड़ी राजस्वली पड़
गयी थी। राष्ट्रीय परिचदके स्थापित होनेकी यात सम्राट्की
धोपणासे प्रकट होनेकी देर थी कि सर्वसाधारणमें पड़ी हो
छस्तेजना पीलगयी। हर श्रष्टा चाहेचह राजनीतिष्ठ हो, किसान

कोई हो, कोक्कू काई या राष्ट्रीय परिषद्की वार्त करने सग गया।

१३⊏

यह मले हो वे न जानते हो कि कोक्फुकाईसे उनका क्या उपकार होने वाला है, पर उससे लोगोंमें राजनोतिक चर्चा फैल गई और वे नवीन विचारोंकी सरकाल प्रहल करने लग गरे। इस प्रकार उदारमतका प्रचार शीवतासे होने लगा श्रीर राजनीतिक दलेंकि अनुपापियोंकी संख्या दिन दिन बढ़ते त्तर्गो । उस समय जापान पारचात्व देशोंसे श्रपनी सन्धियों-का संशोधन कराना चाहता था जिसमें उसे अपने देशने आनेवाले मालपर कर बैठाने न बैठानेका पूरा अधिकार रहे और उसके अधिकारगत अन्य प्रदेशोंमें जहाँ पाइचारयांका व्यवसाय अधिकार हुआ यह यहाँसे अठ जाय । परन्तु जब कभी इस सन्धि सुधारकी बात छिड़ती थी ते। पारचात्य राष्ट्रांसे उसे यह जवाब मिलता था कि अभी तुम इस याग्य नहीं हो कि सन्धिका सुधार किया का सके, क्योंकि अमी तुम्हारी राजकीय सस्यापँ और कानून इतने दढ़ नहीं हैं कि पारचाम्यांकी जान श्रीर माल तुम्हारे हवाले की जासके। इस अपमानजनक अवस्थाले ऊपर उठनेके लिये यहतसे लीग संघटनात्मक शासनप्रणाली स्थापित करमा श्रायर्यक सम-मने लगे और बहुनसे लोग जो और समय इसका विरोध करते, खुवचाप बैंड रहे। इसी समय एक पेसी घटना हो गयी जिससे इतागाकीक नाम द्यमर हो गया। इतागाकी गिकुमें उदारमतवादियां की एक समाम संवत् १९३१ के चैत्र मासमें एक व्याख्यान दे रहे ये। येसे समय पंतापक एक बाततायी युवा ने उनकी दातीमें सञ्जर मारा। युवा अपराधी जब चकडा गया और-

# संघटनान्दोलनका द्वितीय श्रमिनय १३६

इसहत्याका उससे कारण पूजा गया ते। उसने कहा कि "मेंने इतानाकीको इसलिये मारा कि वह देशका वैरी था "! सक्षर जाकर इतानाकी नांचे गिर पड़े। पैसी अवस्थामें उन्होंने कहा कि " इतानाकी अलेही मर जाय, पर खतंत्रता सदा जीवित रहेगी "। इतानाकीके ग्रन्द देशके खारसे छोरतक मूंज गये खोर ये शम्द अवक बहुतेरे जापानियोंकी जिहापर विराजमान हैं।

ं यहाँका लम्बक आमे जाता और फिर पीछे आता है। प्राच्छ उचेजन के उपरान्त शिक्षिलता आही जाती है। प्रान्छमें प्रजातन्त्र स्थापित हुआ, छाटे और बढ़े सब एक कर
दिवातन्त्र स्थापित हुआ, छाटे और बढ़े सब एक कर
दिवातन्त्र स्थापित हुआ साधारण लोगोंक समान हो
नागरिक कहे जाने लगे, परन्तु नेपोलियन बोनापार्टको जिस
दिन राज्यामिषेक हुआ उसी दिन प्रजातन्त्रका अन्तर्हासा हो
गया और फिर बौदहर्षे लुईकी स्वेच्छाचारिताने अपना
आसन जमाया । जिस समय अमेल अधिकारामिलापिणीक्रियोंने हाउस आफ कामस्तकी जातियोंमेंसे और अलवर्द
हालकी कुरसियोंपरसे एक दल होकर निर्वाचनमतका
अधिकार माँगा तो उस समय कई क्रियोंने अधिकार न वेन
की प्रार्थना भी सरकारसे को थी।

द चौरारें युर्ति क्रान्सपर (सत्त १७०० से १७०२ सक् ) ७२ वर्षे राज्य किया। यह इतिहासमें लेल्ड्राचारी राजाके नामसे पण्डित है। सव्य १५५६ में क्रान्समें मंद्र वेश्वय क्राज्यत्व प्रशासित हुया। सन्तर्क मासके सरदार की पुरुष ननाव "पुरुषु"या "वादाय" बेगय क्र्इ जाते थे। प्रजातन्त्रने रन्टें साधारण नामिक क्या दिवा और येथी "विस्तिष्ण" या नामिक क्रूरे क्रमें क्यो। संवद्य १९९१ में नेपोलियनने क्षपना राज्यापियेश कराया और स्त प्रकार प्रथम प्रजातन्त्रमा अन्त हुखा।

प्रजासचाक शासनके आन्दोलन शारम्म होनेके पूर्व सार्व अनिक समाओ या समाचारपत्रों की खाषीनतामें कुट्न भी शहंगा नहीं था। पर खंवत् १६३२ में समाचार पत्र संवंधी विधान यनाया गया जिससे समाचारपत्रों और पुस्तक प्रकाशकीर्य स्थायीनता बहुत ही मर्यादित हो गयी। १६३३ में सभा और समाजका कानून पना जिससे सब सार्वजनिक समार्य और राजनीतिक समार्य पुलिसके पूर्ण तत्यावधानमें झा गयीं। १६६६ में यह कानून और भी कहोर वना दिया गया। धालायमें ऐसा मयइर कानून और भी कहोर वना दिया गया। धालायमें ऐसा

**१स कानूनके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक संस्थाके लिये** यह आबरएक था कि वह अपने उद्देश्य, नियम, रचना, उपनियम इत्यादि तथा अपने समस्त समासदौके नामौकी पुलिनको खबर दे। इतना ही नहीं, बल्कि जितने नये समासद हैं।, सभासद होते ही प्रत्येकका नाम ग्रीर उसके सभासे अलग होनेपर फिर उसका नाम पुलिसको बतला है। राज-नीतिक विषयमें कोई बात समक लेना या व्याख्यान देना है।, उसके तीन रोज़ पहलेसे पुलिसकी श्राष्टा सेनी पड़ती थी। राजनीतिक स्याख्यान या खर्चाकी कोई सुचना याँदना, किसीकी समार्मे आनेके लिये अनुरोध या आग्रह करना, किसीको निमन्त्रण-पत्र मेजना, किमी राजनीतिक दलको कहीं कोई शाखा स्थापित करना, राजनीतिक दलॉमें परस्पर पत्र व्यवहार करना या मैदानमें सभा करना एकदम मना था। विश्रद्ध साहित्यिक सम्मेलनों या परिषद्दोंमें यदि कहा कार्ड राजनीतिक प्रश्न निकल पढ़ता ते। उन्हें भी पुलिसका कीप-भाजन यनना पड़ता था । पुलिसको यह अधिकार दें दिया गया था कि यह सार्यजनीन शान्तिकी रहाके नामपर चाहे जिस राज

नीतिक समामं जाकर दकल दे, चाहे उसे स्थापित कर दे श्रीर चाहे उसे उठा दे। पुलिस स्वयं अम्यान्तरिक सचिवकी श्राज्ञासे वार्रवार अपने इस अधिकारका उपयोग किया करती थी। यास्तयमं कानूनके शन्य उतने कड़े नहीं थे जितनी कड़ाई से उनवर्ष अमल किया जाता था।

लोगोंने यहांतक कहा कि इतागाकीका आग्रह करके सरकारते जो यूरपकी यात्रा करने भेज दिया उसका भी भीतरी मतलय यही था। उसके साथियोंकी इच्छा नहीं थी तथापि १६३६ के कार्तिक मासमें इतागाको गोतोंके साथ यूरपको और रामान देवानों को गोतोंके साथ यूरपको और गागिता हो गये। उनके जाने पर उदार मतवादियों और गागिता तकों में पूर दू तु में में आरम हुई। प्रागतिक दक्के (जिसके अफ़्मा नेता ये) यक समाचारपत्रने इतागाकी और गोतोपर यह दोण लगाया कि सरकारों खर्चसे ये लोग यूरपको यात्रा करते गये हैं। इससे उदारमतवादियोंके दिमाग मड़क उठे और उन्होंने खोड़मा और उनके दल्लप प्रत्याक्रमण करना प्रारम्भ क्या। उन्होंने यह कहा कि प्रागतिक दलवालोंसे मिस्सु विश्वि क्रम्भनीका कुछ अंतिकी सम्बन्ध मिस्सु विश्वि क्रम्भनीका कुछ अंतिकी सम्बन्ध मिस्सु विश्वि क्रम्भनीका कुछ अंतिकी सम्बन्ध में

ने जो इतना घन बटोरा है इसका कारण यह है कि जब के। कुमा सरकारी काम पर ये तब उन्होंने सरकारते इस कम्माने के। रुप्या दिखाया था। यह निश्चय कपसे तो नहीं कहा जा सकता कि सरकारने या उस चतक लेगोंने इन इलेगि येर यिरोध उरपध करने के लिये ही इतामार्थी और गीतोंको सर्च देकर या दिलाका यूप्प जानेका आग्रह किया, पर इसर्व लिये तो म्माणका अभाव महो है कि हुछ सरकारी अफ़सर इस अपहले यह निलये हा प्राथम स्वाप्य प्राथम करते थे।

अस्तु, कुछ समयभे खिये तो इन दो प्रचएड दर्लोकी पकता होनी असम्मम हो गयी। प्रत्युत उनमें विवाद ही बढता गया श्रीर परस्वर पैसा विरोध फैला कि जिससे राजनीतिक दल मामकी पदनामी होने लगी।

सरकारने क्षेत्रीं के राजनीतिक प्रवर्जी के द्वानेमें ब्रीट भी जज़ार्रेस कार्य लेना आरम्म किया। सयत् १६४० के वैगासमं समाचारण्य सर्वाणी विधानमें परिवर्तन किया गया। पहले के सान्त्रके अनुसार समाचारण्डीके क्षेत्रीके सिये प्रकेता सम्प्र क्ष दीउन्तर्यायो होता था, परन्तु अब स्वय कान्त्रमें जो परि-वर्तन हुआ उससे सिक्षं सम्यादक ही नहीं, बरिक्ष, उसका मालिक और उसका कार्याच्यक्त भी आलेप्युक्त लेखाने सियं दिखत होने लगा। जो लेग समाचारण्या निकालना चाहते उन्हें ज़मानत के तीरपर कुछ क्ष्या सरकारमें जमा करना पड़ता था। यह रक्तम दनने बन्ने होतो थो कि समाचारण विकालनेत्री केश कार्यो हम्मठ करे। इसके अतिरिक्त कार्युत रतनी कज़ाईके साथ अमसमें लेगया जाता था कि हैसी मज़ाक, पाकचातुर्य, रहेष या व्यक्तीकि भी मानहानि को कोटिम या जाती या। प्रतिदिन कोई न कोई समाचार-पत्र यन्द हो जाता, उसका खुपना रुक जाता। सम्पादक, सञ्जालक या प्रवत्यकर्ता पकड़े जाते श्रार जेलखानेम यन्द कियं जाते।

सरकारने अपनी हिएसे यह सब चाहे उचित ही किया हो पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे समाचारपत्रों और राजनीतिक इलोंकी प्रगतिका मार्ग यहुत कुछ कक गया जिल-से लाकतन्त्र शासनको शिलाके कार्यकी यहां भारी हाति हुई, एवाँकि राजनीतिक इलोंसे और समाचारपत्रोंसे ही तो यह शिक्षा सर्थेसाधारएकों भार होती है। छापाचाना संबंधी कॉन्तूनके वेग्मकें मारे बहुतसे समाचारपत्र दय गये और फिर उठ नहीं सके, और जितने राजनीतिक दल ये वे एक एक करके टूटने लगे, क्योंकि सार्वजनिक समा और समा औंके कानून और प्रलिसकी असहा कुटिएके सामने वे उहर मंसके और उन्हें अपने अस्तित्वसं हाथ धेना पड़ा रे

१: संतद १६४०के मादणद मासमें संघटनात्मक मामितक दलका सन्त हुआ । पदले तो - कर्द समामदिने इसे चलानेका हो ब्यायद किया, पर जब-को मानि वे इस्तियत दे दिया तब दल तोड़ना हो ठीक समका गया । १६४१ के सादिवने देहाएसकादियों वे उसका क्रनुकरण किया । इसी समय संघटनात्मक सामान्यवादियोंका दल भी दृष्ट गया ।

श्रीर यह योपणा करने लगे कि "विना रक्त यहाए स्वाधीनता नहीं मिलती "। यहां इन कथम उत्पातेका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही कहना पर्यात होगा कि सरकारणा च्यस करनेके लिये गुप्त मण्डली कायम हारे। पे रेपाज्यकान्तिकारी सेनाएँ तैयार करनेके लिये पड्यप्य रचे गये, मन्त्रियोंको मार डालनेके प्रयस हुय, और केरियाम बत्तवा खड़ा करनेका भी उद्योग हुआ?।

 सरकारके विरुद्ध चुनुशिमा प्रदेशमें मी एक बड़ा मारी पहुंचन हुआ था । इसका कारण यह पुत्रा कि वस घरेशका मवर्गर मिशिया सूची मारेशिक समितिकी वोई बात न सुनकर अनमानी कार्रवाई करने लग गया जिससे न्त्रीत घटत ही चित्र गये और गरम दलवालोंने ऐसी स्वेरकाचारी सरकारक बिरुद्ध बत्तका करनेके निभित्त पड्यन्त्र रचा । यह चढ्यन्त्र वकडा गया और इसके छ नेता छ लात वर्षक लिय जेल भेज दिये असे। इस पहुपन्य वालीं की शपध हस प्रकार थी- रे इस प्रतिका करते हैं कि खेरदाचारी सर-बारको मध चरके मासिनिधियः शासक मण्डल निम्मांश करेंगा । इस प्रतिहा करते हैं कि इस वह नयकी सिद्धिके लिय शवने वाल और सर्वैन्यवेश हैनेमें सथा खपने परिवारका स्नेह भी छोड देनेमें कामा पीछा न सोखेंगे । ३ इम प्रतिज्ञा करते हैं कि जपने दलको सहरन और निर्लंपके चनुमार ही चलेंग । ४ इम प्रतिष्ठा करते हैं कि जब तक ह्यारा दर दय सिंह न है। लेगा तबतक अपना दल यह न करेंगे, बाहे कैसी ही कटिनाई भीर विपत्ति क्या न बार पहें। ४ हम यह भी वया करते हैं कि की देशें इस अपपेकी रचा करनेमें श्रुटि करेगा और हमारे गुप्त नियमारी प्रकट कर देवा उसे अपना पाय अपने दो हाथों सेना होगा।

२ केरियामें बलझ करनेका त्योग कोड केन्तारी और इराके साधिये ने किया था। आवाकं इतिहासमें यह "श्रीसाकाका मामला" ने नास्स् गोस्ट रे। इन कोग्रोड मित्तकमें स्नास्त "स्वापीनता, समता, और एक्सा के मान भर रावे थे। सरकारको लड़ाईसे जब वनके सबे बड़े दरोगा दिहीने

## संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १४५

पर पुलिसका ऐसा वड़ा बन्दोबस्त था कि गुप्त प्रवलों श्रीर पड़यन्त्रों का कार्यपथपर आनेसे पहले ही पता लग जाता था। प्रायः ऐसा होता था कि पूज है जादमी एक साथ पकड़े जाते और उन्हें बहुत ही मयहूर दएड दिया जाता था। कोई हुः सात घर्पके लिये और कोई जन्ममरके लिये जीते संस्के ने भेज दिये जाते। कावायामावाले मामलेमें जिसमें राष्ट्रिक्तय करनेका पड़यन्त्र किया गवा था, पड़यन्त्रियोपर राजनीतिक अपराथके बहुते खुन और डाकेजनीका इलज़ाम लगाया गया है। इस प्रकार सरकारी अफतर जो मनमें आता कर डालते थे, उन्हें रोकनेवाला कोई नहीं था। हर

मिल गये तम वे बहुत ही निरास और उत्तेतित हुए और उन्होंने सीचा कि यि नेरियामें जाकर वहाँके प्रागतिक दलकी सहायता करके प्रजातन्त्रको स्थापना कर सकेंगे तो जापानमें भी यपना चल चढ़ बायगा। ये साबाक स्थापना कर सकेंगे तो जापानमें भी यपना चल चढ़ बायगा। ये साबाक स्थार गोला पावद केकर ओकाकामें जहात पर बैठ रवावर है। हो चुके थे कि इसी भीच उनका भेद सुन गया। सवद १६५२ के प्रागरीय मासकी यह पात है कि १७ पड़यनी श्रीसावनमें पढ़ियो थे।

१. संबद १६४६ के आदिवन मासमें कावायामाके बुद्ध बदार-मतत्रादियोंने एक राष्ट्रविच्या सेना खड़ी की। एक त्यूचना निवासकर गर्दाने सर्वेद्यापारस्थि कहा कि संबद्धाधारी सरकारके विवद साम प्रवास तरो और इतार देखों आनाओ मुख्यापवर्ष सिला दे कि सरकार दर्शाविचे दें कि बद सोगीकी स्वापीनता और जन्मसिद्ध अधिकारोंकी रक्षा वने, रसितंचे नसें दें कि जन्दोंको सतानेके लिये अन्यायकारों कानृन बनावे। यहे शोककी बात है कि स्वतक सिन्ध संशोधन वहीं प्रयान राष्ट्रीय पिरद्ध रे स्थापित हुरे। शासनमृत नुसु अक्रसरोंके हायसे के राजश्यको म्यादाकी विशेष बुद्ध नहीं समझने। ६०से अधिक लागद सामसेंमें पकड़े गये और उनपर सृत और दावकृतनीना मुकरपा चला।

समयफे लिये वे पहिलेसे ही तैयार रहते थे। वे कानून यना सकते थे, उसे तोड़ भी सकते थे।

सरकारकी इस मनमानी घरजानीके विरुद्ध वहुत कुछ कहाजा सकता है। परन्तु यह प्यानमें रखना होगा कि सरकारका देशमें शान्ति बना रखनी थी श्रीर यह भी ऐसे समय जब कि बहुतसे पैसे राजनीतिक आततायी थे जो हर उपायसं अपने राजनीतिक सिद्धान्तोंके अनुसार ग्रासन-यात्र स्थापित वरानेकी चिन्ताम थे। यह भी सथ है कि जिस समय एक ग्रोरले सरकार क्डाईके साथ राजनीतिक आन्दोलन और प्रचार कार्यकी द्वा रही थीं उसी समय दूसरी ब्रारल मुख्य मुख्य सरकारी राजनीतिह प्रतिहात शासन प्रदन्धके निम्मांस करनेमें सने हुए थे।

सवत १६४०के भाद्रपद मासमें, रता हिरेखुमी वृरोपसे लीट आप आर शासन सवधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा मन्त्रि मएडलका मयीन सङ्घटन करनेमें लग गये। इता पारचारय देशोंकी राजनीतिक सस्थाओंको समझनेके लिये गये थे और वे १ = महीने इसी काममें लगे रहे। सबसे अधिक उनका निवास जर्मनामें हुआ। कहते हैं की अर्मनी में रहते हुए ब्रिन्स विस्मार्क पर् उनकी यही अद्धा जम गयी और उन्होंने यहाँ उस महान्

१ किन्स विस्मार्व-जन्म सवत् १८७२ , गृश्यु १६४७ । जर्मनीके सव राज्योको प्रशियाके अधान करके जमैनीको एक महान् वलशासी राष्ट्र बनाव वाले अपने समयके ब्राहितीय चाननीतिक किन्स निस्माक यही है। यह भाग जार प्रवास की प्रसदेशमक थे। वशपरपराने अधिकारसे सबत् १६०४ म य बर्लिनकी राजसभाने समासद हुए। १६१७ में इन्हेंने इसमें समेनी की श्रोरसे एलचीका काम किया। १६२६ में प्रकासमें रातदृत बनाकर भेजे गये। शीधही वहासे मुजाय जाकर जर्मनीके वेदेशिक सचिद बनाये

# संघटनान्दोलनका दितोय श्रभिनय १४७

राजनीतिक तथा प्रशियाके शासकवर्गकी शासनप्रणालीका यद्गे प्यानसे निरीक्षण किया।

प्रजातन्त्र ग्रासनमणालोके प्रवर्तनमं उन्होंने पहला काम यह किया कि जापानके सरदारोंको उनकी परम्परागत प्रतिष्ठा-संपुनः भूषित किया। संवत् १६२५को पुनःस्थापन ग्रीम तद्वपरा-नतके दामित्रोके ग्रासनान्तसे समस्त नालुकेदारी (दामित्रा) कीर दरवारके सरदारोको प्रतिष्ठा श्रीर मान मर्थादाका कोई

गये। चार यमें उपरान्त चाल्ट्रिया चोर पश्चियाके यीच जमीनके बारेमें भगदा चल पडा। युद्ध हुवा । इस समय दिस्मार्कदा वरियामें मुख्य सुत्रपार थे। इस युद्धमें प्रशियाकी जीत हुई। तरले चान्द्रिया जमनीसे हरकर चलने क्षमा । १६०४ में विस्मार मुख्य मन्त्री हुए । इसके तीन वर्ष बाद मान्स-तमन युद्ध हुआ जिसमें जर्मनीन चद्भुत पराक्रम दिएलाकर मान्सका वितकुल ही दवा दिया। इसका वी अंग विस्ताल ही की दिया जाता है। प्रिन्त विस्मार्क जैसे चतुर राज नोतित थे वैसेही युद क्साके जाननेवाले भी थे । केनल जमेनीमें हो नहीं, सारे यहपमें उस समय विस्माकेत्री भातका काटनेवाला बीडे नहीथा। जापानके विन्य हतेत तिन्दें जापाभश निम्मार्क कहते हैं, एक प्रकारसे इन्होंके शिन्य थे। इनकी मीति सहहम्न मीति ( " सून सीर शाहकी मीति " ) कही जातो है। इनका यह जिरवास था कि सहहरून रहने ही से हमारे साथ कोई बन्याय नहीं घर सबैगा। इसलिये जब जब यह राजनीतिक बातबीत किसी देशसे बारस्य करते थे तो दल बातवांतके पोद्धे जबैनीका यह बातक का कार करता मा। परन्तु यह परदेशहर खके मुझे नहीं थे, क्येकि आस्ट्रिया अप यह में हारा भीर जर्मन सेनापतियान इस बातपर ज़ोर दिया कि बास्ट्रियको राजधानो रियेनापर चव चढ़ जाना चाहिये तम विश्वासँकी बहुत दु.व हुआ। यहा तक कि जब बादशाद भी सेनापतियों की इन बातों की सुनने जगा ता वन्होंने विषेतापर चड़ाई करनेके बदले मर जाना हो बच्छा बतलाया । यह 'स्रति' के बहै विरोधों थे। हदयके बहै सब्चे थे। राजकातने जब इन्हें मह घोलना पहता था ते। इन्हें बहुत दुःख है।ता था ।

दरवारी चिह न रहा था। अर्थात् दरवारके सरदारों श्रेर
पूर्वके दामिओं लॉगोंका वैशिष्ट्य दिसलानेवाली उपाधियों
सादि नहीं थीं, यथि नमाजिक व्यवहारमें परम्पताको लीक
प्रित्र नहीं गयी। संवत् १९४१ के शावण मासमें हतोको
सलाहसे पाश्राव्य द्वरूपर प्रिन्स, मार्गाक्तक, काउप्ट, पाक् काइएट श्रेर पेरमको सम्मानवर्षक उपाधियां नयीन निम्मील की गर्यों द्वीर पुराने दरवारियों और पूर्वके तालुकेदारोंको कनकी परम्परागत मिन्नशक्ते श्रवुतार हमसे भूपित किया गया और जिन लोगोंने पुनास्थापनामें महन्वपूर्ण कार्य किये थे से भी 'सरदार ' यनाये गये। उस समय पुराने श्रीर नयीन बनाये सरदारोंकी संख्या ५०५ थी। सरदारोंकी इस पुनम्मीन प्राप्ति से हतो सरदारोंमें और सरकारी दरवारीमें यहतहां प्रिय

कार्यभार इनपर रखा गया। भिन्न भिन्न विभागीके मन्त्री इनके प्रत्यक्ताधीन हुए श्रीर इनके सामने अपने अपने विभागकेलिये जिम्मेदार बनाये गये। इते। स्वयं जापानके नवीन मन्त्रि-मर्इलमें प्रथम अध्यक्त मन्त्री हुए।

'इसके वादका सुधार इन्होंने यह किया कि सरकारी श्राहदे-केलिए उचित परीक्षा लेनेका प्रयन्ध किया। अय तक सिफा-रिशसे काम हाता था। जिसपर वड़े सोगाँकी छपादृष्टि हो जाती उसीको बड़ा झाहदा मिल जाता । विना छलकपटके उद्य पदका प्राप्त होना असम्भव था। राजनोतिक आन्दोलन करनेवालोंके अलन्तापका यह भी एक कारण या और इसीसे उन्हें सरकारपर बाकमण करनेकी बहुतसी सामग्री मिल जाती थी। इस सुधारका उस प्रतिकात राज्यवणालीसे यद्यपि कोई सम्यन्ध नहीं था तथावि सरकारी कामीपर सिकारशो लाेगांको भरतीका कम इससे रुक गया और ग्रासनचकर्म यद्रे यद्रे सधार हा सके।

इस प्रकार लोकतन्त्र राज्यवलालीकी स्थापनाका लदप करके बराबर सुधार हो रहा था तथापि सरकारकी यैदेशिफ

नीतिके कारण उसकी बड़ी ही निन्दा होने लगी।

संवत् १६४२ के पीपमासमें सिद्धालकी सन्धिसे तथा उसी घर्षके वैपालमें तीनस्तीनकी सन्धिसे सं० १६३६-४१का कोरिया प्रकरण श्रीरतञ्जनित चीनप्रकरण,अय ग्रान्त हो चुका सय सरकारने पाश्चात्य राष्ट्रीकी सन्धियोंके संशोधनका कार्य वठाया जिसपर जापानमें ज्ञाकाश-पाताल एक हो रहा था। मार्किस इनाउची उस समय वैदेशिक मन्त्री थे। उनका यह स्याल था कि सन्धि-संशोधन करानेका सबसे ग्रच्छा उपाय पारचात्व राष्ट्रांको यह विश्वास दिलाना है कि जापान

#### १५० जापानकी राजनीतिक प्रगति

पाश्चारपेकि कानृत, संस्थाएँ, आचार-विचार और रहन सहन सब कुछ खोकार करनेके लिये तैयार है। इसलिये

मन्धि संशोधनके पूर्व वे यह बावश्यक सममते थे कि देश सिरसे पैर तक यूरपके डाँचेमें दल जाय। उसके विचार और सदयके साथ उसके साथी मां सहमत हुए, और देशका युरापीकरण वड़े भारी परिमाणपर श्रारम्भ हुन्ना। युरापीयी भी देखा देखी सामाजिक सम्मेसनें। सिरं साविश्राम सर-कारी खर्चसे ''रोक्कूमेरफ्यों'' नामका एक सार्वजनिक विशाल भयन यन गया। प्रपके माचनेका डङ्ग दिन रात तिललाया जाने लगा, खियोंका भी युरोपीय दहकी पाराक पहननेका श्रीर वाल बनानेका शोक सरकारकी श्रारसे दिलाया जाने लगा। उद्यानोंमें साथ भोजन थार चित्र विचित्र धर्मोका पहिनकर नाचनेकी प्रधा जापानी सप्ताजमें प्रदेश है। गयी। पाडराालाओंके वाड्य विषयोंमें विदेशी भाषाश्रीकी पदाईका ममावेश हुआ, और अधेज़ी भाषाको ब्रह्ण करलेने और अपनी मात्रभाषाका त्याग देनेकी भी बहुतसे पारचात्य सभ्यताके प्रेमियांने स्चना दी और उसरा पञ्च समर्थन किया। इस मनार युरापीकरणश्री इस आडम्बरपूर्ण पद्धतिका उपक्रम होने लगा था और पाश्चात्य सम्यताक चारी स्रोर शुण गाये जा रहे थे जब सन्धियों है संशोधनार्थ विदेशीय

राष्ट्रोंको निमन्त्रण भेजा गया। संवत् १६६६के वेपाल मासमें सन्विसम्बन्ध प्रतिनिधियोंसे बार जापानी चैदेशिक मन्त्रीसे पावचीत बारम्स हुई। कई बैठके हुई बीर ब्रन्तमें सेव पाते ने भी हा मधी। वर जब यह मसबिदा लोगोंके सामने बाया तय तो लोगोंमें बड़ा ही ब्रसन्वोप फैला। इसका सुरव कारण यह था कि इसमें जापानो न्यायालकार्म विदेशी न्यावापीशों

#### संघटनान्दोलनका द्वितीय श्रमिनय

को तियुक्त करनेकी मो एक शर्त थी। मन्त्रिमण्डलके यहुतेरे मन्त्री इस मसविदेसे असन्तुष्ट थे। वासेनाड नामके एक फरांसीसी न्यायतत्वक को एक नवीन धर्मसंग्रह बनानेकेलिये न्यायविमागर्मे नियुक्त किये गये थे, उन्होंने भी मसविदेमें कई देग दिखलाकर कहा कि ऐसी सन्विकरना ठीक न होगा पुराण्प्रिय दलवालीने भी जो सदा सरकारके पत्तमें रहते थे, इस वार वड़ा धीर विरोध किया। समायतः ही वे लोग युरोपीकरण्ड सर्वधा प्रतिकृत थे। उन्होंने संग्रीभनगरही असन्तेष पक्र नहीं किया बरिक जिन उपायों से वैदेशिक सचिव सन्धि-संग्रीधनका प्रयक्त कर रहे थे उन्होंने संग्रीभनगरही असन्तेष स्विव सन्धि-संग्रीधनका प्रयक्त कर रहे थे उन्होंने लुव लाइन किया। परिणाम यह इस कि काउण्ड होंगेडपीने राष्ट्र प्रतिकृतिधीकी वातचीतके एक्यारगी ही स्थाना देकर संवत् १८५४के भावण्य मास-में आप सर्थ रस्तीका देकर श्रवता हो गये।

सरकारकी इस मुलसे राजनीतिक आन्दोलन करनेवाली-को आच्छा मीका हाथ लगा। जो लोग राजनीतिक दलांके हूट जानेसे देशमें नितर दितर है। गये थे ये सन्य संशोधकके यादिविवादसे उत्सादित होकर राजधानीमें आकर जमा होने लगे। उसी समय दाइदोदाद्वेस्तु अर्थात् 'अथल पकता-यादीदल' सहिटत हुआ और गोतो उसके नेता हुए। अनु-यायोकी कमी न थी—उदारमतवादी, मागतिक, साम्राज्य-यादी, और पुराणिय (इस नामका वस्तुतः कोई दल नहीं या परन्तु इस विचारके लोग थे)—ये सब इस दलमें ग्रामिल हे गमें। सच पुढ़िये तो इसको दल कहना इसके थिएट्र रुपको कम करना है। इसे उन लोगोंका जमाय कहना चाहिये जो सरकारी विदेशमितनीतिसे असन्तुए थे। गोती, हता-

#### १४२ . जापानकी राजनीतिक प्रगति

पानीके समान अपने सिद्धान्तीके पक्षे नहीं थे, न आकुमा-के समान गम्मीर विचारके ही पुरुष थे। ये रेयारिनयरी के दक्के आदमी थे। इनमें उत्पाद बहुत था। आवेग मी पूष या और लोगोंके। अपने अनुकूल बनालेनेकी वशी-करण विचा भी इनके पास थी। १६२८ में शोगून केतीको समामाकर शासनसक्ता सम्राट्के आर्यण कर देनेके लिये उन्हें टीक करनेवाले ब्यक्ति यही गोता थे। १६२० में इन्होंने दरवार-से इस्तीका दे दिया और इतागकीके साथ शासन-प्रणालीसुधारके आन्दोलनमें सम्मित्तत हो गये। सम्पि-संशोधनके काममें जब सरकार विकल हुई तब इन्होंने लोगोंसे कहा कि अब छोटी छोटी वातोंके लिये कमड़ना दोद हो धीर सरकारका विरोध करने लिये एक होकर कहे हैं हाओ। महाश्रथ तायांचीने कहा है कि सुपड़के सुपड़ लोग आओ। महाश्रथ तायांचीने कहा है कि सुपड़के सुपड़ लोग आकर, विना सोसे, विना समके, विना किसी उद्देशके,

१. रोबेस्पियरोका पूरा नाम या माक्सनितिल्या रोबेस्पियरो । सन्दर् १८९१ में प्रास्तमें इसका जनम हुआ और सन्दर्श १८९१ में इसकी सुन्तु हुई। मान्सके राष्ट्रीवृत्यमें इसके मान्य मान तिवार था। और इसने विजय स्तका यन्त भी हुआ। इसने वकालको रिष्णा पायी यो और सिने निर्माण विजय वहां की सांतियन रिप्ताण की सांतियन वहां की सांतिया वहां की सांतियन वहां की सांतियन वहां की सांतियन वहां की सांतिया वहां की सांतियन वहां की सांतियन वहां की सांतियन वहां की सांतिया वहां की सांतियन वहां की सांतियन वहां की सांतियन वहां की सांतिया 
केवल इनकी आकर्पख्रांकिसे सिंचकर इनके दक्षमें भरती होने सने। इससे वड़ी खलबली और हस्रचल मचने लगी, क्योंकि बहुतसे आन्दोलनकारियोंने इस अवसरसे साम उठा कर अपना उद्योग पुन: आरम्म किया। इतागाकी और उसके अनुयायियोंने पुन: एक प्रार्थनापत्र सरकारके पास भेजा और वाक्लातंत्र्य तथा सभासमाजस्वातंत्र्यको कहोर वम्योनंस मुक्त करने और सन्धियोका शोध संशोधन करानेकी प्रार्थना की।

संवत् १८५२ के पौपनासमें शान्ति रहा-कानून ( हो झान ओटेर्र) बना । युनः स्थायनासे झवतक जितने कानून यने थे उनमें यही सचसे भयहर था। इस कानूनके अनुसार गुप्त समा सिन-तियोंका करना बड़ी कठोरताके साथ रोक दिया गया और जे। कार्र इस कानूनका उक्कड्यन करता उसे देर महीनेसे लेकर देर चर्ष तकका कैदका दण्ड दिया जाता था और साथ ही १० से १०० येत तक ज्रमीना भी होता था।

यदि कोई ऐसी पुस्तकं या पुस्तिकाएँ लिखकर छुपघाता कि जिनसे सार्यजनिक शान्ति भद्ग होनेकी सम्भापना होती तो बेचल लेखक ही सज़ा नहीं पाता था यरिक छापायाना भी ज़न्त कर लिया जाता था। इस कानूनमें एक धारा यह भी थी कि राजमहलसे सात भीलके अन्दरहनेवाले किसी पुरुपयि विद्या सार्यजनिक शान्ति भङ्ग करकेता सन्देह होगा तो यह तीव धर्पके लिये उस प्रदेश सा प्राचीक कर दिया जायगा।। जिस रोज यह कानून यना उसी रोज इसका समस् भी

 यहां राजमहल कहनेका कारण यहाँ है कि यह सोकियो राजपानीके मणमें है। वार्ष यह न समझे कि राजनीतिक कपद्वीसे राजमहत्रकी रचा करनेके लिये कानूनमें राजमहलका नाम क्रमया है। सम्राट् का तो हुन सम् महोदेशियों है। सम्बन्ध हो न या जारी हुया। उसी रोज़ अन्तः प्रदेशके सचिव यामागाताकी ध्रामसं पुलिसके अध्यक जनरल मिशीमा सुयोने 450 से भी अधिक मनुष्योंको निवासित कर दिया । इन निवासिता में तोकिओ के सभी मुख्य मुख्य राजनितिक और मनारक लोग थे। धास्तवमें इल कानुमने फीजी कानुमका मज़ारा दिवला दिया। जिन्होंने अपने निवासित किये जानेका सवव पृज्ञा वे तुरत पकड़े गये और जेल भेज दिये गये। जिन्होंने अपने मियाँसित मिश्रोंको आरले अधिकारियों के पाल मार्थनाकों के जोर के जोन की मी वहीं गति हुई। राजधानीके नागरिकों में बड़ी प्रदार प्रदार पहांचे के साम मियाँसित मिश्रोंको आरले अधिकारियों के पाल मार्थनाकों के जोर के स्वास्ति की स्वास्ति की स्वास्ति स्वास्ति की स्वास्ति स्वास्ति की स्वास्ति स्वासित स्वास्ति स्वासित् स्वास्ति स्वासित 
चौर मञ्जीके मकानकी रक्ताके लिये फ़्रीको सिवाही पहरा देने लगे। तेाकिचोमें तो उस समय सब मयमीत थे। राष्ट्र विप्तयके समय सेसी पैरिसको दशा थी यैसी इस समय तीकियोकी

हो गई।
पर इस वर्णनको पढते हुए यह भी ध्यानमें रखना चाहिये
कि सरकार जो इतशे कडाई कर रही थी इसका कारण केवल
हतनाडी था कि सन्धिके प्रस्तवर जो धोर द्यान्तोलन हा रहाथा
यह दय जाय। सच तो यह दै कि ज्ञापनमें बैदेशिक मीतियर टीमाक्तरेनाजोंने सरकारका बड़ा ही कडोर ध्यवहार होता है।सर्वसाधारणध्यपने राष्ट्रीय सम्मानका जितना विचार रचते

२ विवर्तिस्तिमं ऐसे ऐसे लोग घे--श्रोजाधी मुक्तिओ (बादकी तीनि शोरे प्रथम ), 'हाशाताह (बादहर वितिचित्त समाने समापति, मार्गे प्रस्प प्रभी, मसुक शहसे वालंकित करनेकल आवानी राजहृत ), हशाशा मुक्ते (मार्ग-पश्च-मन्त्री) जाश्रतिया नोतुबुकी (बाद को जो प्रतिनिधितसाहै समापति हुए), हत्यादि ।

## संघटनान्दोलनका दितीय श्रभिनय १५५

रूँ उतना और किसी वांतका नहीं। मालूम होता है कि इस नये कानूनकी निर्हेयताको सरकार भी खुच समम्भती यो कीर यह यह भी जानती थी कि इससे लोग खिढ़ गये हैं। इसिल्ये समम्मतिके रूपालसे काउएट ओकूमाको सरकारने ग्रासक-मल्डलमें हेकर येदेशिकस्त्रिय बनाना खाहा। काउएट ओकुमा लगातार लोकपक्षपर अटल रहे। सरकार ने उनसे येदेशिक सन्त्रिय बनने और सन्त्रियसंशाधनकी यातचीत करनेका भार प्रहुष करनेकी प्रार्थना की। काउएट ओकुमाने इस निमम्बपको खीकार किया लीर संवत् १८४५ के माध मासमें वैदेशिक सन्त्रियका कार्य आर प्रहुष किया।

लोकतम्य स्थानमञ्जालोके प्रयस्तार्थं सामग्री भी सरकार
मस्तुत कर रही थी। वैशाल मासमं मंत्र परिषद् (सुमस्हुद्दन)
सम्राद्दके सलाह देनेके लिये स्थापित हुई। और दे। दिन याद
होत अध्यक्त मन्त्रीका पद लागकर नवीन मंत्र परिषद्के अध्यक्त
हुए और हापिस्वतसाय सचिव कुरोत्हा अध्यक्त-मन्त्री हुए।
परिषद्के अध्यक्त बनमें होतेकी यह कामना थी कि शासन
पद्मतिका जो सस्विदा उन्होंने अपनी देवआलमें तैवार कराया
था वह उनके ही सामने परिषद्में निदिचत ही जाय।

मन्त्र परिपद्ने शासनपद्मिक मस्विदेयर विचार किया श्रीर उसे मंज्राते हिया। तब सम्राद्ने भी उसे मंज्राते दृ दो। संवत् १४५६ ( माध मासमें ) बड़े ही चिचाकर्पक समारोहके साथ श्रीर समस्त सरदारों और उच्च राजकर्मचारियों जो उपस्थितमें स्थयं सम्राद्ने उसे घोषित किया। ऐसे महलमय उत्सवके उपस्था मास्त समस्त राजनीनिक पन्दी हो। दिये गये श्रीर हसे नधीन पुनका उपःकाल समस्त सर्वसाधारणने चूय सानद मनाया।

इस महाक्षी की घोपहासे लेकर प्रथम सार्वेडनिक निर्वाचन होने तक अर्थात् संवत् १६४० (आवरा मास) तक के बीच सन्धि प्रश्तका विचाद पुनः उठनेके अतिरिक्त और कोई मार्ककी घटना नहीं हुई। श्रीतुमाने विदेशीय राष्ट्र प्रति-निधियों से कह सुनकर सन्धि संशोधनकी जो नई शर्जीका मसबिदा तेपार विचा और जिन्हें सबसे पहले 'लएडन टारम्स ' (सबत् १६४६ केवैग्राख मासके एक ग्रहु) में रै उसके समाददाताने प्रशासकट दिया। उनकी देखते ही दरवारमें और दरबारके बाहर भी बड़ा विराध हाने लगा। जिस शर्वमें सबसे श्रेष्ठ न्यायालयमें विदेशी न्यायाधीश नियुक्त करनेकी यात थी उससे तेर लोग यहनही असन्तुष्ट हुए। दर बारमें विरोध करनेवाले मन्त्र परिपत्नो अध्यत स्वयं इताही थे जिनका यह कहना था कि यह बात नवीन शासनप्रणाहीके श्रमिमायरे सर्वया थिरदा है। कार्तिक मासमें ब्रोक्समा मन्त्रि मएडलकी सभासे विदेश संबंधी राज्यकार्यालयको जर लौट रहे थे ता उनकी गाडीपर किसीने यम फेंका जिससे ओक माके दाहिने पैरमें बडा अक्षम है। गया। मन्त्रिमएइलकी समाम जिसके बोकुमा अभी लौटे थे, यही निश्चय हुवा था कि सन्धिका काम अओं स्थिगत कर देना चाहिये। इस प्रकार श्रोकृमाको श्रपना पर होडना पडा ओर फिर एक बार सन्धिसरोधनकी वात चीत रको रह गयी।

कोकुमाके मायही क्रम्यत मन्त्री दुरादाने भी अपना पद्त्याग किया। श्रद्र नया मन्त्रिमगुडल बनना आलान काम नहीं था क्योंकि सबको। यह अब था कि सन्धि-सग्रोधनका काम म दोनेसे राष्ट्रीय परिवद्दके पहलेहीं अधिनेशनमें बडी यडी कठि

१ ।६ मर्वेत १८८६ई०।

नाइयाँ उपस्थित होंगो क्रोर इसलिये किसीकी मी मन्त्रीपद प्रहुख करनेकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। पीप मासतक याँही अनिश्चित अपस्था रही जब अन्तर्मे जाकर यामागाता मुख्य

मन्त्रो हुए ब्रौर मन्त्रिमगडल सङ्घटित हुआ। १

इस समय चेदेशिक राजनैतिक मामलोंकी तुलनामें हंशी मामले स्थिर और शान्तही रहे। फिर भी एक विशेष मार्केकी बात यह देखी गयी कि नवीन प्रणालीपर कुछ भी विचारपूर्ण टीकाटिम्पणी या आलोचना नहीं हुई। पुराने गरमदलवाले उदारमतवादी भी जी खाधीनता, समता और मनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंके लिये चिल्ला रहे थे उन्होंने भी नई राज्यप्रखालीकी स्वम परीका नहीं की । इसमें सन्देह नहीं कि इस समय सन्धि-संशोधनका ही सबको ध्यान था। पर इस तो यह समसते हैं कि राज्यप्रणाली की केा इशलोचना न होनेका मुख्य कारण यह था कि अभी लोगोंने खाधीनता, खलत्ता, मनुष्यके जन्मसिद्ध अधि-कार और प्रातिनिधिक संस्थाओंको ठोक ठीक समभाही : नहीं था। जापानियोंकी मनावृत्ति भी श्रंशतः इसका कारण हा सकती है। जानकर हा या येजानेही हा, उन्होंने सम्रा-द्की तात्विकसत्ताका सिर आँखों चढ़ा लिया था। सर्व-साधारणका यही ख्याल था कि पुनःस्थापनाके प्रतिहा-पत्रानुसारही सम्राट्ने नई शासनप्रणासीका दान दिया है। इसके सायदी उन्हें इस वातका भी अभिमान हो गया था कि आपानने विना रक्तपातके ऐसा शासन प्राप्तकर लिया और इस कारण ये स्दमरीत्वा इस प्रलाली की परीक्षा नहीं कर रहेथे।

जबतक स्थायोस्पसे कोई मन्त्रीमंडल नहीं बना या तबतक विनस साक्षी क्रम्यच-मन्त्रीका काम देखते थे।

#### जापानकी राजनीतिक क्यारि १५=

प्रकार इस प्रणालीकी डॉमी पाट खगे। बास्तवर्मे इतागाकी तथा श्रन्य अमुख नेता व्याकुल होकर श्रपने साधियोंका समसा रहे थे कि ऐसे प्रकालोंके प्रवर्त्तित हो जानेसे श्राप लोगोंवर बड़ी भारी जिम्मेदारी हम पड़ी है और इसलिये पेसे समयमें सरकारसे विवाद न करनेमें ही देश की लाज रहेगी।

इसके अतिरिक्त देशके समस्त राजनीतिक, चाहे सरकारी काम करते हो या न करते हों, इसो चिन्तामें थे कि किसी

इस प्रकार गई ग्रासनपद्धतिषर कोई टीकाटिव्यणी या निन्दा नहीं हुई। लोग बड़ी गम्भीरमाके साथ उसकी ब्रोर सुके

चौर अपने भविष्य को बनाने में तत्पर हुए।

# चतुर्थ परिच्छेद ।

#### नवीनप्रखालीके निम्मीता ।

इसके पहले दो परिक्वेदों में हमने नई प्रणालीकी घोषणां होने के पूर्व कान्दोलनका वर्णन किया और निरोपकर उन-लोगोंका जो सरकारी कर्मचारी नहीं ये और जो कान्दालन करते थे, दल वॉयते ये और अपने किद्यान्त्रॉका प्रचार करते थे। इस परिक्वेदमें भी घर्णने तो उसी अन्दालनका होगा परन्तुः चित्रेपतः पेसे लोगोंके सम्यन्धमें कि जो सरकार द्रश्यारमें प्रमुख राजनीतिक और राष्ट्रनेता थे। इसमें हमारा अभिप्राय यहां है कि जिन लोगोंने राज्यप्रणालीको निम्मीणकर स्थीकृत किया उनके राष्ट्रीय विचार क्या थे, राजनीतिक कित सिद्धा-न्त्रोको ये मानते थे और किस अभिप्रायसे उन्होंने यह सार्य किया इस्यादि यह स्वय व्यासन्त्रम्य मालुम हो जाय ।

मृतन प्रणालीके निर्माताओं में हम फेयल मिं स हंतो जिनके अध्यत्तामें नथी प्रणालीकी स्वाना हुई और वाहंकाउटर हुए की, जी कि इस पत्रकं प्रधान लेखक थे और उनके साथी थाहकाउटर हेती मियाजी और काने की किन-टारे ह्यादिकों ही नहीं शामिल करते । इस इनमें जन सवका भी समावेश करते हैं जिन्होंने मन्त्र परिपट्में इस मसविदेपर पादिवाद किया था । इस परिच्हेंमें हम असविदेपर पादिवाद किया था । इस परिच्हेंमें हम उनके प्राक्तियसे कोई काम नहीं है, फेयल उनके उसो विचार और मावनाको देखना है जिल विचार और भावनाको प्रमाद सीर भावनाको सिद्धान्त.

#### १६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

निश्चित हुए हैं कि जिसपर जापानकी प्रातिनिधिक शासन महालोका सहटन निर्भर करना है। हम पहले उनके राजनी-तिक विचारी और सिद्धान्तीका परिचय शार कर उन बातोंकी-उन मनुष्यां और पदार्थोंको मी-परोक्षा करेंगे कि जिन्होंने बान्दोलनके जुमानेमें प्रशालीके निर्मातायाँकी इस द्यार प्रत्यत्त या अप्रत्यत्त रीतिसे प्रवृत्त कर दिया था। यह पहले ही कहा जा चुका है कि यहुतसे जापानी नेता-श्राने यह मान लिया है कि इस लोकतन्त्र शासन प्रणासीका दान पुनःस्थापनाके समयकी सम्रादकी 'प्रतिवार का ही पूर्य-हुए और प्रत्यन फल था। इसमें सन्देह नहीं कि सर्व साधा-रण ता यही मानते हैं कि सम्राद्ने स्वयं ही अपने निरीक्तणम इस शासनपद्धतिका निम्मांख कराया है, जैसे अमरीका-चालियोंको यह घारणा है कि उनके पूर्वजोंने ही अमरीका-के लिये राजनीतिक समताके विचारसे सर्वसाधारणके उप-कारार्थ ही लोकशासनकी पद्धति निम्मोण की. यद्यपि इतिहास इस धातका प्रमाखित नहीं करता। लोगोंका यह ख्याल है कि असीकिक युद्धि सम्पन्न सम्राट्ने पुनःस्थापनाके समय ही यह जान लिया था कि आगे चलकर लोकतन्त्र शासनका वपर्वन करना हागा श्रीर इसलिये वे बरावर सरकारका उस श्रीर प्रवृत्त करते रहे । इसमें सन्देह नहीं कि पुनःस्थापनाके बादके कई राजाशाएँ जैसे संबत् १९३३ में गेन्रो रन अर्घात् सेनेटके स्थापनाकी राजाहा, १६३५ में कुकेम-कार्र अर्थात् मादेशिक शासकेंकी समाके स्थापनाको राजासा, तथा १६४६ में नई शासनपद्धतिके स्थापनाको राजाहा ब्राहिका उल्लेख प्रतिकापत्रमें जाता है पर इससे यह नहीं साधित हाता समय ' प्रतिज्ञा ' की गयी उस समय दन

घटनाश्चोंका होना पहले ही मालूम हे। गया था। इस समपूर्ण धारणाका हमने द्वितीय परिच्छेदमें पर्याप्त रीतिसे उत्तर दे दिया है।

परन्तु यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि एक बातमें जापानकी प्रतिनिधिक शासनप्रशालीका इतिहास चीन. इस, ईरान और कमसे विलकुल मिश्र है। इन देशांके सम्राट्, राजमाता, जार और सुलवान जितनी जल्दीसे लेकितन्त्रे शासनपद्धतिके निम्मांण करनेका चचन देते हैं उतनी ही जल्दी उसे वापल भी ले लेते हैं। पर जापानमें सम्रादके यचनका अलरशः पालन हुआ है।

· संवत १६३१ में लेकिसन्त्र शासनका प्रश्न उठा और तबसे उस आन्दोलनको प्रगति कमी पूर्ण कपसे क्राँडित नहीं हुई यद्यपि समय समयपर गरम दलवालांकी उद्दुएड कार्र-बाइयाँके द्यानेके लिये फड़ाई की गयी इसमें सन्देह नहीं। मन्त्रिमएडलमें जितने मुख्य मुख्य राजनीतिक थे ये सप प्रातिनिधिक शासन प्रणालीके प्रवर्त्तनके पत्तमें थे। विरला ही कोई यिरोध करता था। राजवंशज प्रिन्स श्रिरिस-गाघा. त्रिन्स सांजा श्रीर त्रिन्स इवाकुरा — मेजी-शासनमें प्रधान भाग लेकर काम करनेवाले ये ही लोग थे जी इस समय दरवारमें होते हुए लोकतन्त्र शासनका पत्त ले रहे थे। सं० १६४० में ही श्रीकुमाके राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाकी सचनाका इनमेंसे किसीने विरोध नहीं किया, यह विशेष मार्केकी यात है। श्रोकुवी जी श्रमिनय जापानके एक यहे मारी निम्माता हुए हैं और जो पुन:स्वापनाके कालसे अपने देहान्त (संवत् १६३५) तक दरवारमें प्रधाननेता रहे. गरम दलवालांसे कला और वेमेलका वर्ताव करनेके कारण कभी कभी सुधार-विरोधी समक्षे जाते थे। परन्तु १६३२ में जो ग्रासकवर्णको समा (जोहा जिआकान काहगी) लावित हुई वह रहाँकी बदोलत हुई। इसिसे मालुम होता है कि ये मार्कि निधिक ग्रासन प्रशालीके विरोधी नहीं थे। होता बहते हैं कि अग्रेडपोका जिखार था कि कुछ दिनोंमें देशको मातिनिधिक ग्रासनम्यालां ब्रह्म करनी चाहिये पर इससे पहले पूर्त स्थारों भी हो जानी चाहिये क्योंकि वे कहते थे कि संकड़ी व्योंसे जिनके आचार विचार और रहन सहन तालुकेदार-ग्रासनपद्धितिके अनुकृत होते क्याये हैं उनके लिये प्रभापक पक्ष रेसी ग्रासनपालांकी अपनालेगा असम्मय है कि जिससे साम्रास्थकी सत्ता हो अन्तमें जाकर उनके हायमं अनियाशी हो।

मेबी-शासनके पहिले दश वर्णेम श्रोकुवोक वाद कि-दोका नाम श्राता है। लोकतन्त्र शासनका श्रश्न, जापानकी राज्यप्रणालीम किदोने ही उपस्थित किया। सं० १६६० में श्रयांत् पूरपदी यात्रासे लीट श्रानेक कुछ हां दिन बाद हन्होंने मन्त्रिमण्डलके सर्व समास्त्रेतिक सास एक विश्वसिपत्र भेज-कर लोकतन्त्र शासनप्रणालीकी स्वना ही थी। इतामा-को शीर उनके सहान्दोलनकारियों के द्वारा यही प्रश्न उटनेके एक वर्ष पूर्वकी यह बात है।

श्रोकुशो और किदोके उपरान्त श्रोकुमाशा प्रायत्य हुआ, पर यह पहुत थोड़े दिनोंके लिये, और उनके याद हता, तेना उपो, हुरोदा, पामागाता श्रादि लोग आये । इन्होंके श्राविश्रान्त परिश्रम और उद्योगका कल है जो श्राज जापान श्रपनी परिश्रम ग्रीर उद्योगका कल है जो श्राज जापान श्रपनी परिश्रम ग्रीर उद्योगका कल है जो श्राज जापान श्रपनी

मातिनिधिक संस्थाश्रोंको स्थापित करनेका उपक्रम सर-

कारने इस प्रकार किया कि सबसे पहले प्रान्तीय शासकोंकी सभा निर्माण की। इतागाकीका लोकतन्त्र शासन-सम्बन्धी प्रथम ग्रान्दोलन हमा और उसीके वाद यह समा बनी। इस सभाका पहला अधिवेशन संवत् १९३२ के आपाढ मासमें इया। इसमें सन्देह नहीं कि किसी प्रकार भी यह समिति सर्वसाधारणकी प्रतिनिधि-समा नहीं थी, क्योंकि भिन्न भिन्न भान्तोंके शासकोंकी अर्थात् राज्यकर्माचारियोंकी यह समिति थी। यह धर्म (कानून वनानेवाली) समा मी नहीं थी, क्येंकि इसका काम सिर्फ इतना ही था कि केन्द्रस्थ सरकारकी मान्तीकी अवस्था पतला दें, स्थानिक शासनके सम्बन्धमें परस्पर वार्ते करलें, श्रीर सरकार जो विल उपस्थित करे उसवर ये लोग धाद विचाद करें यद्यपि उनके रायसे मुख्य सरकार वाधित न थी । फिर भी प्रातिनिधिक संस्थाओंका मार्ग इसने ऊछ तो परिष्ठत अवश्य कर दिया। किदोने ता उसी समय इस समितिमें अध्यक्तके नाते सार्वजनीन धर्म-सभाका प्रश्न चर्चाकेलिये उपस्थित कर दिया या यद्यपि अधिक समासदीने यही राय दी कि अभी देशकी दशा ऐसी नहीं है कि ऐसे उन्नत शासन सुधारका निर्वाह कर सके। यह कह सकते हैं कि इस समितिके सभासद राजकर्माचारी थे, अर्थात प्रजाके प्रातिनिधि नहीं थे, पर यह भी खीकार करना पड़ता है कि लोकतन्त्र शासनके पूर्वकपके कपसे ही इस समितिको स्थापना हुई थी। हाँ, इस समय यह समा स्यानीयशासनमें बजाकी विशेष अधिकार देनेके बदले अधि-कारो वर्गका दबदवा ही बढ़ानेके काम आ रही है। १

साम्राज्य-समा स्थापित हो चुक्रने पर मी यह शासक समा बनी रही भीर भनक है। पर जिस बहे रेथसे यह स्थापित हुई थी उसका को

#### १६४ जापानकी राजनितिक मगति

जिस वर्ष मान्तीय ग्रासक-समाका प्रथम प्रधिवेशन हुन्ना स्ती धर्षे शिष्टसमा (गेन्हो-इन) और प्रधान न्यायमन्दिर (ताइशिन-इन) मी स्थापित हुआ जिसमें शासनकार्यको तीन भिन्न भिन्न संग है। जाय-अवर्तन, धर्मनिर्माण और न्याय उस समय जापानमें जो बड़े बड़े राजनीतिह और विचार शील पुरुष थे उनपर अभी माएटेस्क्यूकी "इन तीन समपद्ख शासनांगी" के संस्कार जमें हो हुए थे और वे सममते थे कि सरासनके सिये इस वर्गीकरणको बहुत सावश्यकता है। ग्रतपद प्रयन्ध कर्ताचींसे न्याय कर्ताचीको स्वतन्त्र करनेके लिये (ऐसा जलगाव करना इस समय सुसम्भव समभा जाता था ) प्रथम स्थाय-मन्दिरकी स्थापना हुई । शिष्टलमा धर्मनिर्माए के पस्तावीपर श्रष्टस कर सकती शी पर उसे नये प्रस्ताय करनेका अधिकार नहीं था। इसमें वेसे ही लोग थे जो सरदारों भीर अधिका-रियों से मनानीत किये भये थे। इसका काम यह या कि सरकार जितने कायदे कानून बनावे उनके मसविद्येकी ये लाग देख-कर उस पर यादविवाद करें और कानूनके सम्बन्धमें राज्य-सचिवकी अपनी राय बतलायें। यह तो नहीं कह सकते कि यह संसा कार्यनिपुण थी और उसके अधिकार ही क्या था, ती भी धर्म समाज्ञोंके संघटनके सम्बन्धमें यह उपयुक्त. विचात्प्रद श्रीर शिलादायक सिद्ध हुई, इसमें सन्देह नहीं।

पुछ काम इसकी यहा नहीं। जब बोई नया मिन्त्रियण्डल शहरित होता है तो बन्त प्रदेशके मन्त्री इसका अधिरेयण करते हैं और सारकंशन नवीन सारत नीतिनी तिचा देवे हैं। इस स्थाने होता अधिकार याप्त रातपुरय स्थानीय राज्यसन्य अपने हो मनले खताते हैं।

संवत् १८४७ में साम्राज्य-सभाके प्रथम अधिवेशनतक वह वनी रही।

लोकतन्त्र शासनके मार्गको दूसरी मंजिब यह थी कि १६३५ में प्रान्तीय शासन समाएँ स्थापित हुई। जापानमें पाध्यात्य दक्षपर प्रातिनिधिक संस्थाएँ स्थापित करनेका यह पहला ही उद्योग सरकारने किया।

उस समय ४६ प्रान्तें(फू अथवा केन) की ४६ प्रान्तीय प्रति-निधि समापंथीं। ये प्रतिनिधि अधिकारप्राप्त निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। २० वर्षसे अधिक उन्नवाले प्रत्येक ब्यक्ति (पुरुष) के निर्वाचनका ऋधिकार था जा कमसे कम ५ पेन ( ७ दै रुपया ) कर देता हा। (पाठशालाओं के शित्तक, सैनिक, जन्ममुर्ख, पागल, दागी आदि लोगों के। यह अधिकार नहीं था)। श्री रकमसे कम १० येन (१५ रुपया) देनेवाले २५ वर्षसे अधिक चयस् याले प्रत्येक प्रवयको निर्याचित होनेका अधिकार था। इन प्रतिनिधियोंके अधिकार-कालकी अवधि ४ वर्षकी हेती थी। इनमें से आधे समासदोंका प्रति देा वर्षमें सार्धजनिक निर्वा-चन द्वारा निर्वाचित होकर आना पड़ता था। यह प्रान्तीय समिति प्रतिवर्ष एक मास बैठती थी। इसका मुख्य काम मान्तीय सरकारके आयज्ययकी आँच करना, श्रीर स्थानीय कर येठाने और व्यय करनेका मार्ग निश्चित करना था। पर इसका निर्णय माननान मानना शासक या कमी कभी अन्तः प्रदेशके संचिवकी इच्छा पर ही निर्मर रहता था। समिति जब स्थापित हुई तब उसे धर्मनिर्माण का कोई अधिकार नहीं था, पर कुछ वर्ष बाद उसे यह अधिकार मिला। तथापि ये समितियां तथा नगर, कसबा और प्राम कादिकी भी जो समापं उसी वर्ष स्थापितको गयी यो वे भागी साम्राज्य सभा के लिये जिस शिक्षाको व्यावस्यकता यो,उस 'शिक्षाके बहुत ही अच्छी साधन यो और उन्होंने अपने,अस्तित्वका उद्देश्य भी सफल कर दिखलाया।

इस प्रकार शव यह निःसद्वीच कहा जा सकता है कि सरकारों कार्मचारी भी प्रातिनिधिक शासनके प्रमुक्त हो ये और उन्होंन उसका मार्ग निकारटक करनेके लिय प्रधायिक प्रयत्न भी किया। पर श्रव भक्ष यह है कि उस समयकी परि-हियति क्या थी जब नधीन शासन पहालि निर्मित और सौहन हुई। उस समय इसके निर्माताओं के राजनीतिक विचार क्या थे, शाहरां क्या था और उनके सिद्धाल क्या थे।

पिछले परिच्छेरमें यह वतलाया जा चुका है कि देशमें उस समय उदारमतवादी, प्रागतिक छोर प्रजातक साहाज्य चादी येतीन प्रधान राजातिक इस थे जिनके विचार और सिद्धान्त साम्राज्य चादी येतीन प्रधान राजातिक इस थे जिनके विचार और सिद्धान्त साम्राज्यकी सत्ता, साम्राज्यक अनन्याधिकार और धर्मनिर्माण-प्रवालीके सम्बन्ध सरदार विस्कुल मिन्न थे। यह भी कहा जा खुका है कि प्रजातक साम्राज्यवादियाँकों संद्या सवसे कम थी, स्वांकि अन्य दो दलाँके विच्या स्वां कर यो, स्वांने सरकारके पत्रों अपना दल सहदित किया या। संस्थामें कम होनेपर भी सरकार उनके विचारोंको भानती यी।

इस समय निष्ठ मिश्र राजनीतिक सिदान्तीका जो परस्पर विरोध या उसके सम्बन्धमें नवीन मणालीके प्रधान निम्मीता रती कहते हैं कि "एक ब्राट के हमारे पड़े पड़े लोग थे को स्वतक निविष्णुः पृष्कीपतिः का सिदान्तही मानते चले ब्राते ये ब्रीट यह समस्ते थे कि सम्राद्के स्रधिकार्णके मर्गादित करना सरासर राजद्रोह. है। दूलरी श्रार षहुतसे सुशित्तित नवयुक थे जिन्होंने पाश्चारय राजनीति दर्शनंके उदारतम सिद्धान्तेको शिद्धा पायो थी। येसे भी राजनीति हर्गनंके ना स्थाव नहीं था जो शासनकार्यके भार और उत्तरदायित्व को तो. सामक्रो नहीं थे और मंदिरकृष् तथा कसीके सिद्धान्ते से विलक्ष्त चौंपिया गये थे । और अधिकारीवर्ग पेसा था कि जर्मनीके पिद्धानोंके सिद्धान्ते उसे मान्य होते थे (इन सिद्धान्ते के सुख्य प्रतिवादक डाकुर केंग्रे। थे)। धेशके राजनीतिजिक्षासुम्रोमें वक्तका र सम्यवाका हित्सार ग बहुत हो लोकामिय हो गया था जिसका सिद्धान्त यह था कि राजनीतिक संस्थापे हो गया था जिसका सिद्धान्त यह था कि राजनीतिक संस्थापे हो गया था जिसका हित्सार हुन विद्यार्थियों में प्रकृष्ट थे। परन्तु इन विद्यार्थियों में दिता साहस नहीं था कि दर उजा कहमहमिका मायवे हते पढ़ रहे थे। परन्तु इन विद्यार्थियों में दिता साहस नहीं था कि दर आकर कभी अपने नियम- विद्यान सिद्धा नाही बोहना हो हो दिता विद्यार्थियों में दिता साहस नहीं था कि दर अज्ञव कभी अपने नियम- विद्यार्थियों से हमार्थियों हो साने वक्तक कि सानिवास हो साने वक्तक कि सान्तों हो होरावें।

लोकतन्त्र शासन-प्रणालीके निम्मीताझांका इन्हीं सय

१. सबसे पहले वाल्टेयर, हक्ती और मान्टेल्क्यू, इन्हों तीन फ्रांसीधी जगाद्विख्यात लेकिन बनासतास्यक शासनपद्धतिक श्रतुक लेकिन तियार किया है। इन्हों के लेकिन कान्ससे राष्ट्रिक्त भी कराया। अस्तु। मांटेल्क्यून जन्म संबद १७४६ और स्ट्यू संवद १८६२ में हूरे। इनने 'लेक पसीन' (स्वकाय पन) नामक पुलक लिखक हैं शारियों के पत्नील संबदाय और फालसकी शासन पहितकों ध्या निन्दा की। 'रोमका उत्थान और पतनर शोधिक पन्य लिखकर इन्होंने यह प्रमाशित किया कि क्वाक्तकन और देश मिसी रेसना निर्माण किया है और एकतन्त्र रामधालीसे वक्का सबैनारा होता है। इसी मान्य निर्माण है आरे एकतन्त्र रामधालीसे वक्का सबैनारा होता है। इसी मान्य हित्य है के स्वतक्त स्वत्य स्वयं लिख तिर्दे के अस्तु स्वरंगियों हो नहीं स्वरंगिय संवत्य स्वयं लिख तिर्दे के अस्तु सामित स्वरंगियों हो नहीं स्वरंगिय स्वरंगियों हो नहीं स्वरंगिय स्वरंगियों हो नहीं स्वरंगियों स्वरंगियों हो नहीं स्वरंगिय स्वरंगियों हो नहीं स्वरंगियों हो स्

घिचारोंका सामना करना पड़ा था। इताने जिन लोगोंका 'बड़े बुदें। या 'नियमनिष्ठ मातापिता'कहा है वे लोग प्राय: राजनीतिक वार्तीमें पड़ते ही न थे। उनका प्रमाव जी कुछ भी राजनीतिपर पड़ता हे। वह खप्रत्यत्त या । परन्तु उनकी संख्या सब राजनी-तिक दलोंसे अधिक थी। शासनसंबंधी आन्दोलनमें जो लोग सम्मिलित हुए थे उनकी संख्यासे इनकी संख्याकी ठीक ठीक ब्रद्भतुलना करना असम्मय है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि झान्दोलन करनेवालोंकी अपेला उनकी संख्याशक्ति बहुत अधिक थी। 'राष्ट्रीय समा-खापनार्थ-समाजमें' जापानके Eo ह्नास बालिग पुरुपों में से केवल =9 हज़ार ही सम्मिलित हुए थे। इनकी संख्याशक्तिका पता इसीसे लगाता है। अब इन मीन-पुरुपोमें कुछ लोग लोकतन्त्र शासनान्दोलनके विरोधी भी हैंगो, कुछ उदासीन भाष रखनेवासे हैंागे और कुछ 'मीनं सम्मति सन्नर्णं के न्यायवाले भो होंगे। पर इसमें सन्देह नहीं कि ये सब सरकारके पत्तमें थे। अतप्य जब हा हस्ला मचा-नेषाले, फौजी बानेवाले ये ब्रान्दोलनकारी ब्रपने उदारमतींके सिद्धान्तीपर शासनसंस्था स्थापित करानेके लिये सरकारका इवाते थे तब सरकारको इस मुकबृत्ति समाजसे भी वहुत कुछ दिलासा होती रही हागी। श्रीर मी दे। शक्तियां पेसी थीं जिन्हें हम शान्ति आर

मर्यादाके आधारस्ताम कह सकते हैं—परिवारमें विनाका अधिकार, और राजकाजमें सम्राद्का अधिकार। इतो कहते हैं कि नयसुधक पाठगालोंमें तो उदारमतके महान सिद्धानोंकी यिवा पाकर आते थे पर अपने नियमनिष्ठ पितामाताओं के सामने ये उन किद्धानोंकी चर्चांतक नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार उदारमतवादी शरम दत्तवाले लोग की निःसंकाच

होकर प्रजातन्त्रको पुकार करते और पकहां सार्वदेशीय धर्म-सभा स्थापित करनेका कहते थे, वे सम्राट्की कुछ भी चर्चा नहीं करते थे। सम्राट्की सत्ताके सम्यन्थमें कुछ कहनेके सिय उनका इदयं गवाही न देता था। यही नहीं, प्रत्युत वे सम्राट्का पूज्य और देवता मानते थे और एक और तो सरकारी हाकिमोयर निन्दाकी बौछार करते थे और दूसरी ओर राजिस्हासनको अट्टेट भक्ति भी रखते थे। इससे राजपुठय राजिस्हासनके अटिकारसे अपने कार्योकी रक्षा करनेमें समर्थ होते थे।

संबत् १६३६ में एक यड़ी मारी विचार कान्ति भी हा गयी।गरम दलवालोंके उधम, उत्पात, पड्यन्व और उपद्रवसे उदारमतवादित्वपर राजपुरुवोंकी गम्मीर दृष्टि पृड्ने लगी।

यहाँ यह भी एक कुत्हलका विषय है कि अब उदारमतवादी लाग स्वाधीनता, समता और मञ्जूचके अनमसिव्य
अधिकारोंका प्रतिपादन करते ये तो उनके उन मयल ममायां
अधिकारोंका प्रतिपादन करते ये तो उनके उन मयल ममायां
अधिकारोंका प्रतिपादन करते ये तो उनके उन मयल ममायां
कारति सिद्ध सिद्धान्तींका उदारमतकी विचारपदित उन्हें
मी अपने साथ श्रींच ले जाती थी। अधिकारोंके नाते वे अपने
किये का समर्थन कर सकते थे पर अपने कार्रवाइयोंको नाय सिद्ध नहीं कर सकते थे। तय शानूर केतो यहाँ भी उनकी रक्ता करने आ पहुँचे। वे बड़े बुद्धिमान् थे और उन्होंने बुद्धिकले 'क्नमसिद्ध अधिकार' के सिद्धान्तका अएउन करने और स्वराधासनका मएडन करनेके लिये डारचिनके 'मङ्गित छत निर्याचन का उपयोग किया। १६३६ में अर्थात् जिस वर्षा

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति

१७०

"जिद्रेन शि-सेत्सु" (मञुप्यके ऋधिकारीका ऋमिनव सिद्धान्त) नामक अपना एक निवन्ध भी प्रकाशित किया जिसमें वे लिसते इ कि "यह ससार जीवन सत्रामका एक रणक्षेत्र है जिसमें उन्हीं लोगोंकी जीत होती है जो श्रानुविश्वताके सिद्धान्ता तसार धुद्धियल और गरीरग्रकिमें ग्रीरोंसे श्रेष्ठ होते हैं, और उन्हींका कनिष्ठींपर अधिकार सिलता है क्योंकि यही थात और भी स्वष्ट रूपमें पशुपद्धिया श्रोट धनस्पतियामें देखी जाती है। यह सनातन सिद्धान्त है और प्राशिमात्र इसके बरामें है। इतिहासपूर्वके असम्य जमानेसे इस सम्य जमाने तक बरावर 'योग्यतमका ही बचना ( और वाकी हा नष्ट हाना )' यही सिद्धान्त चला ह्या रहा है और जबतक पृथ्वी पर प्राणी वसते हैं तवतक वही सिद्धान्त कावम रहगा। श्रतपथ मनुष्यने जन्मसिद्ध श्रधिकारके नामका काई पदार्थ ही दुनियामें नहां है। जो जिन अधिकारोको भोग रहा है थे उसके क्याये इय अधिकार हैं, और व्यक्ति से इन अधि थारों की तभीतक रक्षा हो सकती है जयतक कि जिस देशमें घह रहता है उस देशकी सरकार मीजृद है। अतएय यह कह समते हैं कि लोगोंके अधिकार रा पहीके कारण उत्पन्न हुए जो राज्य पहले पहल किसी पेसे मनुष्यका स्थापित किया हागा जा कि सबसे बलशाली रहा हो और जिसने सब सचा, सब श्रधिकार अपने हाथमें कर लिया है। यदि ऐसा मोई स्वेच्छाचारी राजा न होता ते। राज्य भी हमारा कभी सह दित न हुआ होता, न लोगोंके अधिकारही कहींसे आ सकते। यह ध्यान देनेकी बात है कि लोगोंको मानमर्यादा श्रीर श्रधि कारों में अनन्तभेद हैं श्रीर यह जीवनतत्वहा के भेदोंका परिखाम है 17

'जन्मसिद श्रिषकारों' के क्षण्डन और सरकारके स्वैरशासनके मण्डनका यह उपाय किया गया। जो लोग जर्मनीके
राजनीतिके सत्यक्षानपर भेषित हुए थे उन्होंने डाक्टर केताके
रस विचारका समर्थन किया और सम्राट्को राष्ट्रकर
सानकर प्रजानन्त्रके अन्तर्गत राजतन्त्र स्थापित करनेका पन्न उदाया। स्वभावतः हो सरकारी श्रिषकारी
डाक्टर केतेको सथीन सिद्धान्तको आव्रमें आश्रय लेने लगे।
हम समस्ते हैं कि इतोका यही श्रीश्राय या जब उन्होंने यह
कहा कि सरकारी अधिकारी अमंगीके विद्वानांके राजनीतिक
सिद्धान्तोको मानते हैं।

जब पाक्षात्व राजनीतिक संस्थाओंका सूदमान्वेपण करने श्रीर एक नर्षा शासन पदिति निम्माण करनेके लिये राजपति- तिथियों के नेता यनाकर ये यूरप भेजे गये तो ये अमरीका, रंग्लंड और बेलजियम होते हुए प्रशिषा पहुंचे और सबसे अधिक ये यहीं उहरे। रंग्लंड छोड़ अमृतीमें जा रहनेसे उनकी यहुत तिन्दा भी हुई परन्तु उन्होंने उसके कोई परवाह नहीं ही। यहाँ वे यूरप के अद्वितीय पुरुष पिन्स विसार्ककी अलीकिकता पर मुख्य हो गये जिनके चुद्धि वीश्वलसेही अमृतीन का साम्राज्य सङ्ग्रिक्त हुआ श्रीह जिनके 'लोहा और स्तृन' की नीतिले ही पुरांसि यो विस्त की घाराका प्रवाह कर पाप था। हता उनहीं राजनीति पटु विस्मार्केमी चड़हस्त शासनीति और अमृतीके अधिकारीयग्रीकी ही वार्यभणातीन के सुद्म निरीक्षण करनेमें लग गये।

यहांसे जीटकर इताने जापानमें भी जमंनीके दक्षका अधिकारीयर्ग निम्मांण करनेमें अपना सारा बल और अमाय सामा दिया। पुन-स्थापनाके समय जे। सम्मानसूचक लच्चण्डियादियं गये ये उनका इन्होंने उद्धार किया। उन्होंने सरदारों-के ऐसे ऐसे वर्ग निम्मांण कर दिये आपानमें जिनका नाम भी हिसीको मालूल नहीं था। उन्होंने यिन्नम्पष्टलका भी हाँचा बदल दिया और विस्मार्क समयकी जमनेकी आसनपदिक मनुसार शासनपदिक स्थान आपान स्थान स्थान सुसार शासनपदिक स्थान स्थान सुसार सुसार सुसार सुसार शासनपदिक सुसार सु

संवत् १६७१ में लोकतन्त्र शासनपद्धतिका मसविदा यनानेके लिये जन भिन्न भिन्न शासनप्रणालियोंका श्रनुसन्धान करनेपाला कार्यालय स्थापित हुआ ते। यह कार्यालय (सारहो तेरिरियराते किश्रोक् ) 'राजप्रासाद विभाग' के साथ जोड दियागया। इस विभागसे सार्यजनिक प्रश्नोंका कोई सम्बन्ध नहीं था ग्रीर ग्राज मी लोकतन्त्र शासनके होते हुए यह विभाग सरकारका एक पृथक् और विशेष विभाग है। प्रधान धर्मनिर्माण कार्य ते। शिष्ट समार्मे द्वाता या और साधारण विधि विधान झादि न्याय विभागसे बनाये जाते थे। पेसी श्रवस्थामें यह कार्यालय इन्हीं दे। विभागोंमेंसे किसी एकके साथ न करके उसे राजपासादमें क्यों भेज दिया। इसका कारण यह मालूम हाता है कि पैसे ही स्थानमें नप शासन पद्रतिके निर्माणका काम शान्तिपूर्वक है। सकता था कि जहाँ रहनेसे साधेजनिक आसोचनासे कोई सम्बन्ध न रहे। फानेफो जिनका कि इसमें यहत चनिष्ठ सम्यन्य था. कहते हैं कि जब शासन सबंधी सुधारों का मसविदा तैयार है। रहा था तय लोग यह जाननेके लिये बहुत उत्सुक है। रहे धे कि फैसी शासन पद्धति मिलेगी। क्योंकि उन्हें घिरमार्कके प्रभावका स्मरण होनेसे इते।के शासन सम्बन्धी विचारींपर सन्देह हाता था और इसलिये सार्यजनिक हस्तद्वेव और श्रालोचनासे कार्यालयका काम सुरवित रहनेमें कोई वात उठा नहीं रखी गयी।

इस कार्यालयके अध्यक इते ही थे और मार्फिस तेक् दार्जी राजधासाद विभागके मन्त्री चनाये गय जिसमें शासन छुपारके काममें ये भी अप्रलक्ष कपसे सम्मिलत हा सक्त । करमें काम जिनना या यह इनोडये की, कानेको कतारा, देतो मियांची और उनके साधियोंको सींपा गया। इनोडये ते। पफ राजनीतिक दल (शिमोर्ड कार्ड) के नेता रहे जिस दलके सिद्धान्त लोकतन्त्र-साम्राज्य-यादियोंसे मिलते जुलते थे अर्थात् सम्रार्द्धी सत्ता, समस्त विधि विधान पर सम्रार्द्धा द्यनत्याधिकार, द्वीर सभाइय शासनपद्धति । इनोउपे चीनके प्राचीन साहित्य और जापानके इतिहासके आरी विद्वान थे। कानेकेको अच्छी पाखात्य शिक्ता मिली थी और इते। (मियाजी) स्पेच्छाचारी शासकके उदाइरण् थे।

इस प्रभार पुराण्किय लोगों के थीं वर्म साझाउप सरवार हे अमेध्य विभागमें, सार्वजनिक आन्दोलन और सार्वजनिक सम्बन्धसे विलंडल स्वतंत्र ऐसे ग्रुस स्थानमें मये शासन पदातिका मसिवा तैयार हुआ और यह नव स्थापित मन्त्र परिवद्गे पेग्र हुआ। उस समय अध्यत इता हे आतिरिक, राजवज्ञ समी पुरुष, संभी मन्त्री, विशेष मन्त्री, परिषदके समासद जिनमें किन्स सौजी, काउग्य कात्यमुरा, सासाकी, तेराजिम और वायकाउग्य इत्ते तेरिको, येग्योई, सोयोजिमा कावामुरा, सासाकी, तेराजिम और वायकाउग्य इत्तेमिते, ग्रिनागावा, नेमुरा, सानो और फुड्योका उपस्थित थ। कथ तक परिषदकी वैठक होती रही, सम्राट प्राय स्थय उपस्थित रहते थे। ऐसे ऐसे सद्दारों और मानाधिकारियोंकी समाके राजनीतिक विवार क्या रहे इस पर इन्नु दीका दिप्योकी आवश्यकता नहीं।

परिवदका बाधियेशन कैसा हुआ इनके सम्यन्धमें हते। लिखते हैं कि "सब्राट् बरावर सशोधन करनेका अवसर देते थे श्रीर बादिवादको ध्यानपूर्वक सुनकर उदारभतवादी श्रीर पुराणिय दोनों मतोंका पूर्ण विचार करते थे श्रीर पद्यपि मीतर और वाहर सब स्थानोंपर पुराणियताका बडा और या तथापि सम्राट्के उदार विचार थ जिससे हमें यह नई शासनक्दति मास हुई "। यदि जापानके परम्परागत

१. यद दल कियूरित द्वीपमें उदार और मागतिक मतरादियाके विरुद्ध संपटित दुशा था।

राजनीतिक विचारोंको देखिये और उम अवस्थाका विचार कीलिये जिसमें कि यह पद्धति धनी है तो अवश्य हो यह कहना होगा कि इसमें बहुनही प्रमति सर्घेक सिन्दान्तिम समायेश हुआ था, परन्तु इन विचारोंको छोड़कर यदि निष्पत्त हिएसे देखा आय तो कहना पड़ेगा कि पुराने विचारोंके अभावमें आकर कुछ राज्युक्योंने उसका मस्पविदा तैयारिकया और सार्वेश्वतिक चर्चा या आलोचना से विजङ्गत स्वतंत्र क्षाक्रमंचारियांने उसको स्वीकार किया और इस कारण न केवल उदारमतको सिद्धान्तीका पराजय हुआ वरिक मातिनिधिक संस्थाओंके मुलसिद्धान्तीका पिश्वति करमें विचार नहीं किया गया। सच पृछ्यि तो आतिनिधिकताके वस्म पहनी हुई जापानियोंके परम्परागन राजनीतिक सिद्धान्तीकी ही अतिमा मान यह नई शासनयदात है ।

इतो अपने "शासन पद्धतिको टीका " नामक पुस्तकके उपाद्वातमें क्लिवते हैं कि "जापानका पित्र राजिलहासन पूर्व परमपरासे सजारके परिवारमें चला आता है और इस मकार उसपर शंशपरम्परा राजपरिवारका अधिकार रहेगा। राज्य कराना और शासन करना ये दोलों अधिकार उहेगा। राज्य कराना के जीवती है। शासन पद्धतिके विधानकी धाराओं से सजारकी सल्यानकी धाराओं से सजारकी सल्यानकी सल्य

#### जागानकी राजनीतिक प्रगति १७६

क्या कि हर प्रकारसे जनताके राजनीतिक अधिकारके उतक-

समय ऐसी ऋषस्था या मने।वृत्ति नहीं है कि वे कमी भी इस

परम्परागत अनन्याधिकारको छीननेका प्रयक्त करेंगे !

पर नये प्रणालोके निर्माताओंने यह बुद्धिमानीका कार्य नहीं

र्षको रोक रखा।

# द्वितीय भाग

सङ्घटनके सिट्टान्तोंपर विचार

### प्रथम परिच्छेद

#### सह्यदमकी सीमामें समाट्

प्रथम भागमें हमने जापानको पुनः खापना से लेकर नयान पद्दितको खापनातकके खब राजनीतिक आन्दोलनोका वर्णन किया है। अब इस द्वितीय भागमें हम इस मणालीके मुख्य सुख्य अंग्रोंके सम्बन्धमें अर्थात् सज्जाद, मिन्नमण्डल, मन्त्रमण्डल, मन्त्रमण्डल, मन्त्रमण्डल, सम्बन्धमें अर्थात् सज्जाद, सिन्ममण्डल, मन्त्रमण्डल, सांभ्रा- स्था, निर्वाचनव्हित और सब साधा- रखकी स्वतन्त्रता और अधिकार्रोके सम्बन्धमें उनके तात्विक सिद्धान्तीयर विचार करेंगे।

पाटक इस वातको प्यानमें रखें कि जापानके इतिहासमें समाइकी सत्ता मर्यादा निर्देश करने बीर राष्ट्रके भिन्न भिन्न मार्गमें राजस्ताको विभाजित करनेके लिए सबसे पहला विधान यही शासन सम्बन्धी विधान है। जापानमें समाद्रके अन्य सहार पहला विधान यही शासन सम्बन्धी विधान है। जापानमें समाद्रके अन्य सक्तापर एक्तिलानके समान कभी भी राजनीतिक थादिव यद नहीं हुआ और न कानृनकी व्याक्वाहो हुई। सनातकसे ही स्रोप स्व समभते और मानते आये हैं कि समाद्र ही वंशपर-परासे साम्राज्य के मालिक हैं। उनको इस यातकी एक राम्सा परास्ता परास्ता राष्ट्रकर करते थी कि सरकारी शासनसम्रका विभाजन परम्पापत राज्यव्यवस्था अथवा राजसत्ताके मृतस्वित्यनके अनुसार है या नहीं। प्रयम सम्मद्र जिमसूके आहापत्रमें (वि० पू० ६०३) लिखा है कि 'यह अध्यनसुद्ध देश हमारा राष्ट्र है और हमार पंग्न सपर राज्य करेंगे।" विक्रमसे सात शताब्दी पूर्व राज्यमार शोतोकूकी बनायी शासनपद्धित विधानमें लिखा है

#### १८० , जापानकी राजनीतिक मगति

कि सरकारी कर्मचारी श्रीर जनता दोनों हो सखादकी समान प्रजा है। जिल शोवून तोक्याचा इधेवासून तोकृगाचा सरकार स्थापित घर उसे अपने वशुजाने हाशमें दिया और जिनके खान्यानम यह अधिकार २५० बटसे अधिक कालत्क रहा भीर जब सम्राट् क्योतोके राजमहलमें नजरवन्द कैदीके समान रहते थे, उन्होंने यहां घोषित किया कि शोगूनका कर्त्तव्य केयल सम्रादकी रहा करना है। जापानके इतिहासकी यह एक यडी अञ्चल घटमा है कि वई ग्रतादियाँतक विसी सम्राट्ने स्थय शासन नहीं किया और न शासन ऋषने हाधमें लेनेकी चेंद्रा ही नौ। श्रद्भुत बात तो यह है कि इस मकार प्रत्यक्त शासनसे दूर रहनेके कारण जनताके मनमें सम्राटके श्रम न्याधिकारका विचार दुधल नहीं, यत्कि, और भी सुदृढ हैं गया। जिस प्रकार इंग्लिस्तानमं महारानी जिक्टोरिया श्रीर महाराज सप्तम एटवर्डके 'स्वय शासन'से अलग रहनेके कारण, राज्यरानेको नीय कुर्ताय जार्जके राज्यमालकी अपेक्र बहुत श्रधिक दह होगयी, येसे ही आपानमें भी सम्राह्के स्वय शासनकार्यं न करनेके कारण सम्राद्की सिद्धान्तगत संसापर मी होई ऋगड़ा ही नहीं उठा, प्रत्युन उससे जापानियोंके मनमें यह धारणा जड पकड गयी कि सम्राट् राजपशके स्वगी बज हैं और परम्परासे उन्होंना यह राज्य हैं। जापानके वर्तमान शासन पद्धति सम्बन्धी विधानका विशेषी

जापानके वर्तमान शासन पद्धति सम्बन्धी विधानका विग्रेणी भाग समाद्दरी अनन्य सत्ताकं सिद्धान्तसे ही व्यान्त हैं। इसक रचना ऐसी सयन (नियन्त्रित) विधानके साथ दुई हैं वि कहासे हिलनेका अग्रसर नहीं बढ़ा। यहाँनक कि मान्सकी बर्तमान प्रदालीका भी विधान इनना शप्द-क्य नहीं हैं, ययारि दोन यद्धतियों से सूल सिद्धान्तीर्मे आठाग्र पात्रात्तका सा अन्तर है। जागानी पद्मतिके मूल सिद्धान्तसे सम्राट्की ही सर्घो-परि ब्रानम्य सत्ता है और फ्रान्सदेशकी पद्मतिके मूल सिद्धान्त-से प्रजाकी इच्छा ही ईश्वरकी इच्छाके तुल्य है।

स मजाका इच्छा हा रहरणा इच्छाक तुर्व है।

जारा रहे शास निवास की चौरा धारमें लिला है कि,

"सम्राद् साम्राज्य हे शीर्यकान की चौरा धारमें लिला है कि,

"सम्राद साम्राज्य हे शीर्यकान हैं रामृके सय श्रविकार उन्हों।
को हैं और वर्तमान विधानकी धाराओं के श्रमुसार वे उन

श्रविकारों का निर्वाह करेंगे। "इनो स्कक्षी ध्याच्या करते हैं

कि "साम्राज्य रहे हुमान और प्रजापान करने का सम्राय्य कारते हैं

श्रविकार पूर्व परस्परानत है और अंश-परस्परानक रहेगा।
जिन धर्मियधान और शासनके श्रविकारों के वेशपर राज्य
करते हैं और प्रजाजनीं पर शासनकरते हैं उन सब अधिकारों के

केन्द्र हमारे सकता गुण्या सम्प्रमा महाराज हैं और जिस मक्ता
मनुष्य श्रीर की सिन्दर्श और कमिन्द्रश्री होनेवाले काम्रायको मस्तिक्कते ही गति मिलती है, उन्ही मकार वेशके
राजनीतिक जीवनका एक एक सुन मनुरराजके हाथमें है। "

इसके साथ यह भी माना गया है कि सम्राट् पवित्र और धनुज्ञक्षणीय हैं। इतो कहते हैं कि "सम्राट् इतने पूज्य हैं कि उनपर श्रद्धारिहत या अपमानजनक टीका टिप्पणी करना धनुयित है, इस मकार सम्राट्ट निन्दा या आलायनाकी सीमासे परे हैं, और वे इतने पवित्र हैं कि वे कोई अन्याय अपवा धनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। " यह सम्राट् की परन्परागत अनन्य सत्ताका बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं।

प्रविचेता कार्य सत्ताका बहुत हा स्पष्ट । तर्श हा । प्रविचेता चाहिए कि नगी प्रणालीने कौन कौनको नगी बात की । सबसे मुख्य बात वे हैं; (१) राष्ट्रीय परिपट्का स्थापित होना, जिससे राज्यसत्ता ग्रासनके शिक्ष भिन्न विमानों

स्पापित होना,जिससे राज्यसत्ता शासनके भिन्न भिन्न विमार्गे-में विमाजित की जाय (२) यह निश्चय करना कि विमाजित

#### जापानकी राजनीतिक मगति

१८र्

किया है।

श्रिकारोंके द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाय, श्रीर (३) आपानी प्रजाजनींके कर्तन्त्री श्रीर श्रीवकारोंकी गणना श्रीर स्याल्या करना !

इस परिच्छेदमें हम केवल यही देखेंगे कि धर्मविधान, भ्याय और शासन ये तीनों अधिकार कैसे विमक्त किये गए हैं, और हर एकका सम्राट्से क्यां सम्बन्ध हैं। सबसे प्रधम हम धर्मिधान श्रद्धपर विचार करेंगे।

ष्ठिकार विभाजनके सम्यन्धमें इतो श्रवनेभाष्यमें क्षियते हैं कि "राष्ट्रके समस्त ग्रासनाधिकारोका एक पुरुषके हाथमें होना ही सम्रादकी सर्वोषिर सत्ताका मुख्य लक्षण है और

नियमानुसार उन अधिकार्यका प्रयोग करना उस सत्ताके प्रयोगकी सुधना है। केवल सत्ताही हो और उसके प्रयोगका नियम या अर्थादा न हो तो र्चेच्छाकारको छोर प्रवृत्ति होसी हैं। इसी प्रकार जब अधिकार्यके प्रयोग करनेती मर्यादा
हो खोर सत्ताका लक्क्षण न हो तो प्रमाद और आलस्यको स्माद अधिकार अब किसी नियमपित राजाके हाथमें होते हैं,
अथया, इतोके कथनानुसार, उस राजाकी कोई मातिनिधिक भर्मसार नहीं होती तो स्वैर-शासन-प्रणालीको इतो अच्छा महीं समस्ते। उसी प्रकारने यदि शासनसुष्ठ सब सर्वसा-साधारणकी अतिनिधिसमाके हाथमें हो और सिरपर कोई राजा न हो तो उससे कार्यमें जड़ता और समाद आवादा स यह यहा हो दुर्गीय और श्रार्थनित सूत्र है। पर स्थान्यता हारे श्रापन समा निकालनेके लिए कैसी चालाकीसे उसका उन्लेख

रतोने अपना माण्य इसलिए प्रकाशित किया था कि उससे

होगोंको यह मांलुम हो जाय कि शासनिवधानकी प्रत्येक धारा, किस श्रमित्रायसे और क्या सोचकर बनायी गयी है। और साय ही यह भी प्रकट हो जाय कि किस श्रमित्रायसे यह नयी प्रशास यह नयी प्रशास वात के किस श्रमित्रायसे यह नयी प्रशास वात वात के किस श्रमित्रायसे यह नयी प्रशास वात के किस श्रमित्रायसे यह स्वयो वात के स्वयो वात के स्वयो वात के स्वयो वात के स्वयो श्री श्री अपिकार विभाजन हुआ था उसका समर्थन करने के लिए ही उपस्थित किया गया था।

हासन विधानकी पाँचवीं धारा है कि "सम्राट् समार् समाकी अनुमतिसे अपने घमं विधाना-धिकारका उपयोग करते हैं।" 'अनुमति' शब्दका अपे केवल मीन सम्मति ही है। इसका ममाव कुछ विशेष नहीं है। जैसे दो प्रतिनिधियों में बलवचर प्रतिक्रनी दूसरेसे अनुमति ले लेवत है और यदि ऐसी अनुमति न भी मिले तो भी वह अपना कार्य चला-हो लेना है, वैसेही सम्राट् और साम्राज्यसभाका परस्पर सम्यन्ध है।

समाकी अनुपहिचितिमं सक्षार् कानुनके बदले राजाहा निकाल सकते हैं। विधानानुसार सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा या सार्वजनिक विधानानुसार सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा या सार्वजनिक विधानोनु स्व के लिए पेसी राजाहा तभी निकाली जासकती हैं जब पेसी ही कोई आवश्यकता आपने रस राजाहाकों भी समाके दूसरे अधियेशनमें उपस्थित करनेका नियम है। और यह भी नियम है कि यदि सम्राद्ति उसे सीकार न किया हो तो अविध्यत्में यह कार्योन्तित न हो सकेंगी। यहाँ सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा करनेके लिए 'और 'पेसी हो कोई आवश्यकता' ये श्रम्य वहुत हो गोल मोल है, और याद दिवस कार्योग हो सकता है, स्मांकि सोरा वादिकस अवसरपर रनका उपयोग हो सकता है, स्मांकि समी अच्छे कानुन सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा और सरसाधा

रखरे सुसके लिए ही बनाए जाते हैं । इसके मिदाय समावी निपेध फरनेके अधिकारका उपयोग भी सुगमतासे नहीं हो सकता भ्योंकि यदि सम्राट् चाहें तो मित्रमण्डलके द्वारा सभा के कार्यमा ऐसा दङ्ग वाँघ सकते हैं कि जिसमें सभाकी भनुष स्थितिमें यदि राजाशा निवली हो तो उसपर विचार वरनेका प्रयकाश ही उसे न मिले। सम्राट् मित्रमण्डलके हारा सभाके कार्यमें इस्तक्षेप कर सकते हैं, ये जब चाहें यिल डप त्यित कर सकते हैं, यदि उस समय पहलेसे कोई विल उप खित हो तो उसे उठा सकते हैं, उसमें रहोबदल भी कर सकते हैं। यहीं तक नहीं, सभाका ऋधिवेशन काल वर्षमें तीन महीने होता है। धर्मविधानसम्बन्धी बड़ी बड़ी सखाओं और जटिल प्रदर्नोका निचार करनेके लिए यह बहुत ही धम समय है। सम्राट् चाहें तो समाका अधिवेशन समित करके अधवा उसे धन्द बरेके यह समय और भी कम कर सकते हैं। परिपद्का श्रधियेशन करना, उसका कार्य बन्द करना, या उसे पदच्युत करना सम्राज्की इच्छाके श्रधिकारमें है।

शासनविधानानुसार सम्राट्ट् अपने प्रजाजनों से सुल और सार्वजनिक शास्ति तथा मर्यादाकी रहाके लिए राजाझा निकाल सकते हैं। इतो वहते हैं कि ये आकार्षे शासनके सम्बन्धमें हैं। उनका वहना है कि "वे सब अज्ञाए नियमानुसार परिपद्में चाहे उपसित और स्वीहत न भी हुई हों, तोनी वान्त ही समझी जायेंगी और सब लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि समझान वह शासनाधिशार हैं। सर्वसाधाराक्षेते लिए नहें समझान वह शासनाधिशार हैं। सर्वसाधाराक्षेत्रे लिए नहें सानुनही समझना चाहिए। वानुन और राजाझाम अन्तर के यह तना ही है कि वान्त राजाझाम रहोवदल कर सकता है, पर राजाझा वानुनमें दखल नहीं दे सकती।" राजाझ

किसी ही नामसे क्यों न पुकारिये, चाहे यह सम्राट्के धर्मिंव-धानाधिकारसे निकली हुई हो, या शासनाधिकारसे प्रकट हुई हो, यह है तो कानून ही। इतोके कथनानुसार जय कानून और राजाम्रामें भगदा पड़े तो कानूनका वल स्थिक है। पर क्य कोई कमदा नहों तो राजाकार्य कानूनकी ही शक्ति हैं। ऐसे शासन सम्यन्धीकानून निकालनेके श्रधिकारकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि प्रजाजनोंके सुख श्रीर सार्वजनिक शास्ति श्रीम मर्यादाकी रसार्के लिए राजाबा दो जा सकती है, इन शब्दोंमें महत्त्वके जितने कानून हैं सब श्राजाते हैं।

परन्तु सम्राह्के कामून वनानेके अधिकारींसे राष्ट्रीय परिपद्का कोई सम्यन्य नहीं है। कानून जितने बनते हैं उनको राष्ट्रीय समाको अनुसति लेकर सम्राह् हो बनाते हैं। पर जहाँ भगड़ा एड जाय वहाँ सम्राह् राष्ट्रीय परिपद्के अधिकारको कहाँक अधादित करेंगे।

राष्ट्रीय समामें जब कोई विल स्वीकृत होता है तब दसे यदि सम्राट्न स्वीकार करें और कान्नका स्वक्रप है तो यह बान्न वन सकता है। नहीं तो नहीं। जबतक सम्राट्की स्वीकृति न होगी, तवतक खाहे यह राष्ट्रीय समामें सर्वकत-से स्वीकृत हुआ हो तो भी कान्न नहीं वन सकता। जापानी धर्म-विधानधिकारमें सम्राट्की स्वीकृति हो मुख्य वात है। सम्राट् चाहे विलक्ष स्वीकार करें या अस्वीकार करें यह उनका अधिकार है, अर्थात, सब कान्नापर सम्राट्की निषेध करने-का जनन्याधिकार है। नियमवन्द्र हिस्सी मार्गस मी राष्ट्रीय-

समा सम्राट्के इस निपेषका उज्ज्ञहुन नहीं कर सकती। अय जो विल परिषद्में निश्चित हो चुके हैं और सम्राट्-की सम्मति मी जिन्हें मिल चुको है उनके सम्बन्धमें सम्राट् ष्यायश्यक समसे तो ब्राह्मायत्र निकाल सकते हैं जिससे कि उन कानुनोंको कार्योग्जित करनेके लिए नियम उपनियम वन सकें ऐसे ब्रावश्यक कानुनके सिद्धान्तींको नहीं बदल सकते यह टीक है, पर नियम चनाकर उन्हें कार्याग्जित करानेके मार्ग-में परिवर्तन कर सकते हैं। इन्को स्पष्ट एप प्रकट होता है कि सहदनकी सीमाके ब्रान्टर साझाद कहाँनक राष्ट्रीय परिपद्: के ब्राधिकारोंको सर्वादित कर सकते हैं।

श्रव ग्रासनाधिकारको यान लीजिए ग्रासनके मित्र मित्र विमानोंको योजना, मुल्को श्रोर फोजी अफसरोको नियुक्त करना श्रयपा पवच्युत करना श्रीर उनके वेतन श्रीर पेण्यन नियत करना, इन सब वार्तोपर सम्राट्का श्रधिकार है। अर्थात् सम्राट् साम्राज्यके शासनविभागके श्रवन्य कर्जा-धर्ता है।

इस प्रकार धर्म-विधान विभाग और प्रयन्ध विभाग विलक्षण कालग हो जाते हैं। तत्वता सभाको प्रवच्ध-विभागपर कोई अधिकार नहीं है। तत्वता सभाको प्रवच्ध-विभागपर कोई अधिकार नहीं है। मालुम होता है कि नवीन पदितिकें तिमांता उसी पुराने विभागमें पड़कर यह समम्मने थे कि उसम प्रास्तनपद्यित वही है तिसमें धर्म विधान विभाग और ग्रासन-विभाग पर्यप्र स्वतन्त्र हों। वास्तवर्मे इतोने इस सिद्धान्तका समर्थन विधा है और कहा हो के 'इंग्लिस्तानमें यही कापरा है कि कुछ घोड़ेसे राजपुरुर्योको छोडकर वहाँके महारा- क्रां अपनी इच्छा के श्रुत्तका श्रीर फ्रीजी श्रीधकारियोंको नियुक्त या पदच्युत करनेका पूरा श्रीकार है। 'इतोचो श्रीपति जीन प्रासनपदितिका झान केम्ल पुरन्तकीसे प्राप्त या। उसका रहस्य उसकी समक्रमें नहीं आया था। वेजुहार नामक एक समका- लोन धंगरेज़ा झानपदिति हिस्सी हो केंद्र सम्बद्ध स्व

की सफलताका बड़ाआरी रहस्य यह है, कि उसके प्रयन्य और धर्म-विधान इन दोनों शक्तियोंको एक दूसरेके साथ मिला दिया है......और इस प्रकारसे संयुक्त करनेका काम मन्त्रिसंघ-(केविनेट्) की कड़ीने किया है।

जापानकी शासनपद्धतिमें प्रवन्ध और धर्म-पिधानको मिसाने वातो पेसो कड़ी कोर्र नहाँ है, सिवाय रसके कि सद्धार्ट्स दोनों पक होगये हैं। सम्राद्धारा नियुक्त राजकर्मचारा प्रवन्ध अथवा धर्म-विधान सम्बद्धारा नियुक्त राजकर्मचारा प्रवन्ध प्रसामको परवाह किये कर सकते हैं, परन्तु सर्वधाधारएको प्रतिनिधि स्वक्य राष्ट्रीयसभाका अधिकार प्रयोदित है। यह डॉक है, कि सभा कान्वनके प्रसाबोंको संशोधन कर सकती है, उसे मंज्र या नामंजुर भी कर सकती है। परन्तु जो यित एक धार निरिवत हो गया, यह चाहे राजकर्मचारियोंके आझापनों-से मारा जाय—उसका अहम्बद्ध हो जाय—तो भी सभाको उसके अपर कोर्र अधिकार नहीं रहजाता।

युद करने,संधि करने और विशेष सैनिक नियमोंकी घोषणा करने आदिका अधिकार भी अकेले सम्राद्को है। शान्तिके समय किननो हो सिवियोंका प्रभाग-सर्वसाधारण्डे जान और मालपर उतनाही पड़ता है जितना कि बड़े वड़े पानृनोंका। फिर भी सिविजी बर्बोमें दलल देने या सम्मति देनेका राण्ये समाको कोई श्रधिकार नहीं है।

सम्राद्का यह मी श्रमन्याधिकार है कि वे चाहें जिसको जो सम्मान, पदवी बोहदा, लिताब ब्रादि हैं, कैदियोंनी सजा कम करें या दोवियोंकी समा करहें और उनको पूर्वपद दे हैं।

ग्रथ न्यायसम्बन्धी अधिकारोंको देखिये, इतो नहते हैं कि "सम्राद् न्यायके झाकर हैं और समस्त न्यायाधिकारी उन्हीं सम्राद्शक्तिके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं।

शोसन त्रिधानके सम्बन्धमें ५७वीं भारा है कि "न्याय का कार्य न्याया नयोमें सम्राट्के नामसे औरकानृनके श्रहु-सार होगा, और न्यायालयां को सङ्घटन कानून से निश्चित होगा, भीर न्यायाधीय उन लोगोंमेंच चुने जायंगे, जो कानून है श्रवुसार उसकी योग्यता रखते हीं । । कानून यनते हैं राष्ट्री-यसभामें सम्राद्धी सम्मति भीर सीटतिसे, जतप्य म्याय विभागका सम्बन्ध प्रवन्धविभागसे धर्मविधानके लाधही श्रधिक है। अपन्धविभाग स्वायविभागको अपने श्रधीन करना धाहता है। इंग्लिस्तानके ब्रारम्भिक इतिहासमें न्याय-विभाग प्रयत्य विभागके अधीन था । नारमन राजाओं के समयमें साधारणसमा(कांसिलियम आडिनेरियम)के हाथ में ही प्रान्ध और न्याय दोनोंके सुत्र थे और महासभा-( माग्रम कासिलियम )को धर्मविधान और अर्थ प्रयन्धि कार्य दिये गए थे, टूडर राजाओं के तथा ग्रुक ग्रुक स्टुश्चर्ट राजाओं के कालमें 'नद्यत्र भत्रन' (स्टारचेम्बर)को कुछ न्यायाधि कार थे। यह वडे आश्चर्यकी बात है, कि जिस शासनपद्धतिने

प्रमेविधान विभोग (राष्ट्रीय परिपट्ट )को रतने थोड़े अधि-कार और शासनविभागको अभगावित अधिकार दिये हैं उसने न्यायिभागको प्रवन्ध विभागके अधीन रसका है। यह एक विशेषना है जो शासनपद्धतिके निर्माताओंकी एक विशेष राजनीतिक धारणा का फल है।

यह धारणा यह है कि सुग्रासनके लिए न्यायिक्षागका स्तरंभ रहना ही यहुत आवश्यक होता है। अमरीकाके संयुक्त राष्ट्रींको शास्तपद्धतिके निर्माताओंको भी अवारहवी शता- इंग्लिंग शास्तपद्धतिके निर्माताओंको भी अवारहवी शता- इंग्लिंग थे, उन्हें को साझाट्को मातहत कर दिया, पर न्याय विभाग थे, उन्हें को साझाट्को मातहत कर दिया, पर न्याय विभाग थे, उन्होंने स्तरंभ रक्ताही उवित समक्ता । हतो इसका यह कारण यतनाते हैं कि "यदापि सम्राह्दी न्यायाधीशों- को तियुक्त करते हैं की स्तान्त के सास से केसला सुनाने हैं । नयापि सम्राह् स्यायाधीशका काम महाँ करते, यह काम स्तरंभ न्यायाख्याक्यों को के तान्त्रक अनुसार और प्रयम्बविभागके विना किसी द्वावके, यह काम करते हैं । नयापि सम्राह्म करते हैं । नाल्य स्तरंभ करने स्तरंभ करने स्तरंभ त्याय विभाग धर्मविथान विभागके अधीन दी साथगा ।

परन्तु जारानका न्यायांलय संयुक्तराष्ट्रके प्रधान (सुप्रीम) इयया जिला न्यायालय ( बिस्ट्रिक्ट कोर्ट )की तरह नहीं है। संयुक्तराष्ट्रीमें न्यायालयको हतना अधिकार है कि शासक और संयुक्तराष्ट्रीमें न्यायालयको हतना अधिकार सकता है और वहाँके मासितके आहेका वह पैसला कर सकता है और वहाँके कांमसके विधानोंको भी शुम्लनविधान द्वारा दिने हुए क्राध-

कारोंके विरुद्ध कार्यवाही कहकर वह रद्ध कर सकता है। पर जापानके न्यायालयमें बादी प्रतिवादी प्रजाजनहीं हो सकते हैं, सरमार नहीं। शासनविधानकी ब्याख्या करनेका उसे कोई अधिकार नहीं। बह सम्राट्का ही अधिकार है। शासन विधान भी ६१ वीं घारा यह है कि "कोई ऐसा श्रमि-योग कि जिसमें शासनवर्गकी शबैध कार्यवादीवर श्रधिकार-वञ्चनाका दावा हो श्रीर जो श्रमियोग विधिविहित म्यायालय विशेषमें # ही सुना जा सकता हो, उसपर साधारण न्याया-लयमें विचार नहीं हो सकता" इस प्रकार न्यायविभागका जी एक प्रधान कर्चव्य है । ऋषांत् राजकर्मचारियांके स्वेच्छाचार-से सर्वसाधारणकी स्वाधीनता और श्रधिकारोंकी रहा करना यह न्यायालयविशेपके जिम्मे कर दिया गया और यह भी न्यायमन्दिरके सदश कि को अन्य साधारण न्यायालयीके समानिविधि विहित होनेपर भी सर्वधा शासकवर्गके ऋधीन है। ग्रासनपद्धतिके निर्मातात्र्योंने देखा कि यद्यपि हम न्याप-विमागको स्वतन्त्र रखना चाहते हैं तथापि यदि हम शासकी-दे कार्योके निर्णय करनेका अधिकार भी साधारण न्यायालयाँ-को दे देते हैं तो प्रयन्धविभाग न्यायविभागके अधीन ही जायगा । इतो कहते हैं कि "यदि शासन सम्यन्धी याते न्यायालयोंके अधीन करदी जाती और इन्हें अधिकार देदिया जाता कि अमुक कार्य ठीक है या नहीं उसका फैसला करें तो शासकाँको न्यायाधीशोंके श्रधीन होकर रहना पड़ता। इस-का परिशाम यह होता कि शासकवर्गको कार्य करनेकी स्पत-

कोर्ट बाक् श्रद्धमिनिस्ट्रेटिय ब्रिटिनेश्च श्रम्बेत् श्रासन-प्रकथ-सम्बन्धी मामनीका स्वायानय ।

न्द्रता न रह सकती " इसलिए न्यायविभागका यह महत्य-पूर्ण कार्य प्रयन्धविभागके अधीन करनेके लिए यह विशेष न्यायालय स्थापित किया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि शासनपद्धतिमें एक भी प्रतिवन्ध परेसा न रहा कि जिसमें स्थायी कर्मचारियोंके मनमाना वलात्कारसे सर्वसाधारणके अधिकारों और सातन्त्र्यकी रहा हो सके।

यहाँतक हमने इसका विचार किया है कि जापानकी शास-सपद्धतिके अनुसार धम्मेविधान, प्रवन्ध और न्याय विभागोंका प्या अधिकार और स्थान है। अब हम एक ऐसे अधिकारका विचारकरेंगे जो राष्ट्रीयसमा और सज़ाद् दोनोंमें वँटा हुआ है और जो एक विशेष प्रकारका अधिकार है। यह संशोधन-का अधिकार है।

यह पहले ही कह खुके हैं कि जापानमें साधारण विचार यही है कि समादने ही नयी शासन पहति ही है और इसिव्य व उसके संग्रीधन सम्प्रची श्रंशकी श्रोर प्रात वहुत कर वेते हैं। क्यां ग्रासनपहति बनानेवालोंने भी सम्मत्रका हो विशेष महत्त्वका तही हैं। स्वयं ग्रासनपहति बनानेवालोंने भी सम्मत्रका हो विशेष महत्त्वका नहीं समक्षा। उन्होंने उसे शासनपहतिके पुरक नियमों सान दिया है। परन्तु यह अंग्र शासनपहतिके प्रधान अझों हैं। प्रातनपहतिके संग्रीधन सम्बन्धि नियमके प्रधान अझों हैं। प्रातनपहतिके ही कि "इसोक श्रासत्वक्ष श्रीर स्वाभाविक भीर स्वाभाविक वीपपीपर हो इस यातका फैसला हो जाता है कि राष्ट्र शास्तित्व पूर्वक प्रोरे घीरे उत्ति करेगा अथवा तरक होकर किर श्रवनित स्वाभाविक हो प्रात्ति कर श्रवनी विकास कर स्वाभी वेदना मानकर किर श्रा वेदना।" उनस्ती तियाते हैं "यदि कहीं कहीं श्रासनपहतिके नियमोंके प्रपर्तिन प्रपीनीय होनेके कारण वेसा रहीवदल नहीं होने प्रपर्ति श्रीरी होनेक कारण वेसा रहीवदल नहीं होने प्रपर्ति होने के कारण वेसा रहीवदल नहीं होने प्रपर्ति हैं से प्रारोध होनेक कारण वेसा रहीवदल नहीं होने प्रपर्ति होने वेदा होने प्रपर्व होने स्वाप होने प्रपर्व होने स्वाप होने होने प्रपर्व होने स्वाप होने हिंत होने प्रपर्व होने स्वाप होने होने प्रपर्व होने स्वाप होने होने स्वप्य होने स्वाप होने होने प्रपर्व हैं स्वाप होने हिंत प्रपर्व हैं स्वाप होने होने स्वाप होने होने प्रपर्व हैं स्वाप होने हिंत प्रपर्व होने स्वाप होने हिंत स्वाप होने हैं प्रपर्व हैं स्वाप होने हिंत स्वाप होने हिंत स्वाप होने हिंत स्वाप होने हैं स्वाप होने हिंत स्वाप होने हिंत स्वाप होने हैं स्वाप होने हैं स्वाप होने हिंत स्वाप होने हैं स्वाप होने हिंत स्वाप होने ही स्वाप होने हिंत स्वाप होने हैं स्वाप होने हिंत स्वाप होने ही स्वाप होने हैं स्वाप होने हैं स्वाप होने ही स्वाप होने ही स्वाप होने ही स्वाप होने हैं स्वाप होने हैं स्वाप होने ही हैं स्वाप होने ही होते ही स्वाप होने ही स्वाप होने ही स्वाप होने ही होता होता होता है होता होता होता है होता है होता है होता है होता है होता होता है होता होता है होत

जिसके कारण राष्ट्रको नींव हिल जानी है, तथापि साथ ही कर कहना पड़ता है कि कितन ही स्थानिम प्रासनके अपरिवर्तनीय होने के कारण राष्ट्रनिम हो गया है। तो हुवीलेंने जब कहा कि चार्टरके आर्टिकल अर्थात शासनपदितिक नियमोंको पत्रलने लिए विधिविहित कोई अधिकारी नहीं है तो दैसके सातही वर्षके अन्दर लुई फिलिपका राज्य नष्ट होगया। पेसे हिशान काम्सको पाज्यकानिम अनेक मिलेंगे जिनसे यह मालुम होगा कि शासनपदितिकों अपरिवर्तगीयताका यहानां हो उसके सर्वनाश्च कारण कारण हुए। ही शासनपदितिकों अपरिवर्तगीयताका यहानां हो उसके सर्वनाश्च कारण हुआ है।

इंग्लिस्नानकी शासनपद्धति जो किसी विधानविद्येपसे मर्याः

दित नहीं है उसके अलिखित कपकी कभी कभी खड़ी हो नीन आतोचना होती है। परन्तु इंग्लिस्नान श्री जिल राजकीय उसिकी मर्यासामें दातम महायय कहते हैं कि "कोई सी पद्मपातरहित निरीसक इंग्लिस्नान जी सुदीय और आमतिहम सुच्छत्व दुव्हिको पढ़ते हुए देगकर यहाँ कहेगा कि मनुष्यज्ञातिक इतिहासमें यही सबसे सुन्दर दश्य हैं"। कई अंशों उस राजकीय उप्रतिका यग्र इंग्लिस्तानकी शासनप्रतिके सहज्ञमें परिधर्तनीय होनेके कारणही है। यजहाद इंग्लिस्नानकी शासनप्रतिको रस निरोप सामे पार्टमें कहते हैं कि "इसके कारण देश उन सब मारिक-पांस यह सामा है जिनके कि एकाएक एक्टिक होनानेसे कितनी ,

यदि शासनपद्धतिकै शिशेप श्राशंको सहज में परिवर्तन कर-नेका कोई नियम न हो तो उन्नतिशाली महुप्पसमाजके श्राचार विचारमें परिवर्तन होनेके कारण पेसे भाग पेदा हो जाते हैं जिनके कारण समाजविशेप श्रापने शासनमें भी परि-प्रतेन चाहता है श्लोर ऐसा न कर सकने के कारण राष्ट्रविद्वन

ही श्रन्य शासनपद्धतियाँ नए सए हो गयी।"

मचा देता है। पेसी भाषिचर्योसे इंग्लिस्तान प्रायः वचा ही रहा है क्योंकि वहां भासनपद्धति लोकमतके अनुसार सहलर्में बदली जासकती है। इसी कारण श्रव फ्रान्स, इटली श्राद्दि इंग्लिस्तानकी नकल कर रहे हैं। अमर्राकार्म श्रन्तांत राष्ट्रोंके अधिकारोंको संरत्तित रायनेके विचारसे वहां शासनशैली बड़ी हो अपरिवर्तनीय बनायी गयी है।

जापनके शासनविधान की ६३वीं धारा है कि "मविष्यमें क्षय इस पद्धतिमें संशोधन करनेकी आवश्यकता होगी तो राजाश्वासे राष्ट्रीयसभामें उसका प्रस्ताव उपश्वित किया जायगा। यह प्रस्ताव समाकी दोनों परिषदीमें आवेगा। और जवतक परिपदके कमसे कम दोतिहाई समासद उपस्थित न होंगे तवतक उसपर विचार नहीं किया जायगा और इसकी स्त्रीकृति उस समयतक न होगी जवतक उपस्थित समासदीमेंसे दो तिहार समासद इसके अनुकृत न हो। अतप्य सर्वसाधारण द्मर्थात् राष्ट्रीयसमाको शासनपद्गतिके संशोधनमें स्वतः प्रवृत्त होकर कुछ करनेका अधिकार नहीं हैं। संशोधनका प्रस्ताव क्रपरसे आना चाहिए। यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि राजातासे वहां प्रत्यव सम्राट्की श्राक्षा है या उनकी भ्रोरसे राष्ट्रमन्त्रीकी। यद्यपि इससे कुछ कार्यवाहीमें शन्तर नहीं पहता है, क्योंकि मन्त्री सम्राट् द्वारा ही नियुक्त होते हैं और सम्राट् ही उनसे जवाब माँग सकते हैं। शासनपद्धतिके निर्माताः श्रोंका मतलय शायद सम्राट्की प्रत्यक्ष श्राहाहीसे हैं, पर्यो-कि रतोने अपने माप्यमें कहा है कि 'शासनपद्तिमें संशोधन करनेका श्रधिकार खुद सम्राट्को ही होना चाहिए, क्योंकि वे हो उसके निर्माता है।" श्रधांत सम्राट्की कामनासे ही सवसे प्रथम शासनपद्धतिके संशोधनकी वातका इहम होना

चाहिए। यह मी बह सबते हैं कि जिस प्रमार जब राष्ट्रकी नरीन शासनपद्मिकी जाब्यकता हुई तब उन्होंने उसे प्रदान किया, उसी प्रकार जब लोग उसमें सशोधन चाहेंगे तो सम्राट् विना जिलस्य और आपिकी सशोधन भी करनेंगे। पर इसका मतलब यह होना है कि जापान से सोमाग्यसे जापान के राजा सदा विचारशील होंगे। सशोधन करोनेंमें इसरो किश्नाई यह है कि इस मामलेंमें

स्रभेले सम्रार् ही कुछ नहीं कर सकते। यदि स्रभेले उन्होंना स्विभार होता तो सशोधनका काम इतना देवा न होता और साहे उसमें मनातन्त्रमुलकता कम ही होती पर इस समय उसमें को कठिनाई है पह न रहती। शासनिभागके सशोधन समयोगित पित्र के स्वाम समयोगित करना होता है स्वीर परिपद्के कमसे कम हो तहाई समासदेखार उसपर वादिवाद होता है शीर तम वह उपिक्षत समासदेखार उसपर वादिवाद होता है शीर तम वह उपिक्षत समासदें में से तिहाई समासदें को सम्मितिस निश्चत होता है। यह कहने में आपर्यकता नहीं के साधा रेगा दिसीमा बड़ी समाम दें तिहाई समासदें को सम्मितिस निश्चत होता है। यह कहने में आपर्यकता नहीं के साधा रेगा दिसीमा बड़ी समाम हों ति तहाई समासदें का प्रमान होता दिसामा कठिल होगा। इसिल्य यह कह सकते हैं कि जापान में शासनपत्र तिमें कोई येसा उपयुक्त उपाय नहीं बताया गया है कि जिससे कोई आपर्ति विशेषके समय वचार हो।

पत्र चातपर श्लोर हम ध्यान श्लात्रर्षित करना चाहने हैं यह यह है कि राज्यसिहासनमा उत्तराधिमारो कीन हो सकता है श्लोर कैसी ब्रमुखामें राज्यतिनिधि नियुक्त हो सकते हैं।

रिल्स्तिनमें यह कायदा है कि वर्षे लोग दुए या ग्रयो म्य राजाको गदीसे उतार सकते हैं, उसका ताज दूसरे किसीको रेसकते हैं, श्रीर जो व्यक्ति रोमके सम्प्रदायमें आजाय उसका राजसिद्वास्त पानसे वश्चित कर सकते हैं। परन्तु जापानेयोंकों इन सय पानोंका श्रविकार नहीं है। सम्रार्कि लिंहास्वत्त जनस्पियान सम्प्रद्वी कुलपियह कुलचमेंके श्रवसार मन्त्रिपरियहमें सलाह लेकर निश्चित करनी हैं। इतो कहते हैं कि "सम्रार्क कुलचमें वही है जो सम्रार् परिवारने श्रपने लिए वनाया है, श्रीर जिसमें सम्रार्थ अति प्रेमके प्रकार कर्तवा है। श्रीर जिसमें सम्रार्थ अति के प्रकार कर्तवा है। श्रीर जिसमें सम्रार्थ अति हैं। परन्त्र पर्व कर्तवा श्रीर श्रविकारों का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। परन्त्र पर्व स्थान स्वार्थ हो श्रीर श्रविकारों का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। परन्त्र हो हैं जो राजसिदानपर विराजते हैं, तथ यह कैसे कहा जासकता है कि राजसिदानपर विराजते हैं, तथ यह कैसे कहा जासकता है कि राजसिदानपर विराजते हैं, तथ यह कैसे कहा जासकता है कि राजसिदानपर विराजते हैं। इसका कोई नाता नहीं। इतना हो नहीं यदिक इसका लोगों से राजनीतिक जीवनपर यहा मनाव पड़ता है।

सम्राट्के प्रतिनिधि नियुक्त करनेकी यदि व्यावश्यकता पढ़े तो सम्राट्के कुलधमंके अनुसार ही यह नियुक्ति भी की जायगां। सम्राट्के जो जो अधिककार हैं, राज्यतिनिधिके भी वे ही होंगे। तथापि राज्यतिनिधिके चुनावमें सर्थसाधारपूष्टी कोई सुनवाई नहीं, मन्त्रियरियट्टकी सम्मतिसे सम्राट्का परि-वारही इस पातके निव्यंव करनेका अनन्याधिकारों है।

परंतु मतिदिनके राजनैतिक जीवनमें जापानी लोग इस सव पाताको विद्याप महस्व नहीं देते,क्योंकि जापानमें यह पहुत पुरा-मा रिवाज है कि सम्राप् देशका शासन बलसे नहीं पहिक अपने ममायसे करने हैं, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन आगी होगा।

न्तायस करन है, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन आग हाता । —:३:-

## द्वितीय परिच्छेद

#### मन्त्रिप्रदेश चौर मन्त्रपरिषद्

शासनविधानमें तो "मन्त्रिमएडल" शब्द कहीं भी नहीं द्याया है। इतोके भाष्यमें कहीं कहीं यह शब्द साया है। शा-समर्मे यह रूपए हो लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्रमन्त्री खर्प सम्राद् को अपनी सम्मति देगा भीर उसके लिये खतः उसर-दायी भी होगा। अर्थात शासनविधानके अनुसार सब राष्ट्र मनिवर्षोको एक संस्थाविशेषमें संयुक्त होनेका निर्देश भी नहीं है। परन्तु वास्तविक शासनक्कारमें इस देखते हैं कि नर्रकाकूनामका मन्त्रिमएडल है जिसमें सब विभागोंके मन्त्री भौर उसके अध्यक्त मन्त्री नर्रकाकुसोरीनामिजिन हैं श्रीर जी सरकारको नीति को निर्दारित करते और कार्यक्रम निश्चित फरते हैं। यह ठीक है कि इस वर्दकाकृतामक मन्त्रिमएड-लपर रालैंडके मन्त्रिमएडलके समान कोई संयुक्त उत्तर दायि-त्व नहीं है, श्रर्थात् मन्त्रिमगडलके किसोकार्यके लिये प्रत्येक मन्त्री उत्तरदायी नहीं होता और नमन्त्रियएडलही किसी सास मध्त्रीके कामका जिम्मेदार होता है,परन्तु कोई मंशी अन्य मन्त्रि-योंसे श्रलग रहकर कोई काम नहीं कर सकता। उसके वि-काशकी बीति मन्त्रिमएडलकी या कमसे कम अध्यक्त नन्त्रीकी सम्मतिसे ही निश्चित होती है। उसका यह वर्तव्य होता है कि यह मन्त्रिमएडलके निर्णयका पालन करे और अध्यक्त मन्त्रीकी त्राज्ञका अनुसारण करे यद्यपि उसपर केंबल उसीके विभाग का उत्तरदायिल होताहै, समस्तमन्त्रिमण्डलका नहीं। समस्त मन्त्रिमएडलका उत्तरहायित श्रार्थेस मन्त्रीपर होता है श्रीर

प्रत्येक विभागके लिए भी वे ही उत्तरदायी होते हैं।

वर्तमान मन्त्रिमण्डलपद्धतिका श्रास्तित्य पौप संवत् १८६२ के सम्राट्के श्राह्मपत्र तथा तदुपरान्तके कई राजाह्माओं के कारणसे हैं, जिन श्राह्मपत्रोंका श्रापर श्रासनिविधानको ७६ से धारा है, जिसमें लिखा है कि "इस समय जो कानृन, कार्यदे, नियम, हुकुम श्रादि किसी नामसे पुकारेजानेवाले विधिविधान हैं वे तवतक कानृन ही समसे जांयगे जवतक कि श्राह्मत विधान वे उनका कोई विरोध न हो"। इस प्रकार मन्त्रिमण्डलका कानृनां श्रास्त्र विशासन वे अन्तर्भते हैं, यद्यिर श्रास्त्र विधानमें स्पष्ट प्रकारसे मन्त्रिभानमें स्पष्ट प्रकारसे मन्त्रिभानके श्रम्तर्भते हैं, यद्यिर श्रास्त्र विधानमें स्पष्ट प्रकारसे मन्त्रिभानमें स्पष्ट प्रकारसे साम्त्रिभानमें स्पष्ट प्रकारसे मन्त्रिभानमें स्पष्ट प्रकारसे मन्त्रिभानमें स्पष्ट प्रकारसे साम्त्रिभानमें स्पष्ट प्रकारसे साम्त्रिभानमें स्पष्ट प्रकारसे साम्त्रिभानमें स्पष्ट प्रकारसे साम्त्रिभानमें साम्प्रकारसे साम्त्रिभानमें साम्त्रिभानमें साम्त्रभानमें 
मंत्रिमएडल निर्माण करनेका कारण यह हुआ कि शासनके सव स्वोका अध्यक्ष मन्त्रीके हाथ रखना आवश्यक था। सव विमाणके किए अध्यक्ष निर्माणके लिए अध्यक्ष मन्त्रीके अध्ये र विमाणके लिए अध्यक्ष मन्त्रीके अध्ये र विमाणके लिए अध्यक्ष मन्त्रीके सम्मुख उत्तरदायी वनाकर सरकारी नीतिके अध्यक्ष मन्त्रीके उत्तरदायी वनाकर सरकारी नीतिके अध्यक्ष मन्त्रीके उत्तरदायी वनामा था और साथ ही यह मी आवश्यक था कि अस मकारकी शासनपद्मतिका विचार हो रहा था उसीके अञ्चक्त राष्ट्रके स्वाव विमाण हो जाँग । यास्तवमें नयीन पद्मतिके स्वायनके याद इस तरीकेमें कोई विशेष परिवर्कन नहीं कुछा। शासनविधानके निर्मालाओं यह मथ था कि यदि सव मन्त्री एक साथ हो जांगो तो साम्राट्क अधिकारमें छुछ हानि पहुंचेगी। अतपाय उन्होंने सब मंत्रियोंको स्वतः उत्तरदायों यनाया, परन्तु मन्त्रिमएडलको उन्होंने नहीं तोड़ा प्रमाकि ऐसा करनेसे उन्होंने समक्षा कि सव मन्त्रियोंको स्वतः अतन यह आपका सरनेसे उन्होंने समक्षा कि सव मन्त्रियोंको स्वतः अतन यह आपका सरनेसे उन्होंने समक्षा कि सव मन्त्रियोंको स्वतः अतन यह आपका सरनेसे उन्होंने समक्षा कि सव मन्त्रियोंको स्वतः अतन यह आपका सरनेसे उन्होंने समक्षा कि सव मन्त्रियोंको स्वतः अतन यह आपका सरनेसे उन्होंने समक्षा कि सव मन्त्रियोंको स्वतः अतन यह अतन यह साम्राट्क कि स्वतः सन्त्रियोंका स्वतः अतन यह सन्तर्भिक स

कियानहीं है।

सगिउतकप होता है, मन्त्री सरकारी काममे व्यक्तिश नहीं करतें, यदिक उनमा समिधिकपेण ही उत्तरदायित्व होता है। ऐसी पद्धतिसे गरारी यह होती है कि दलवद शिक रानारी थेएतम शिक्पत शाकात मरती है। हमारी शासनशैली में ऐसी श्रदका प्रिय गहा हो सकती। तो भी राजास स्थन्मी जितनी महत्त्रपूर्ण वार्ते हैं—वे देशभी ही चाहे विदे शक्ति-जनमें समस्त शासक-स्थन्दल निवारसे माम होना है श्रीर काई विमान व्यक्तिश उनमा जिमसेरार नहीं हा समता। ऐसी यार्ताभी समीचीनना और उनके कार्याभिश्त करनेकी पद्धतियर सभी मन्त्री विसर रिवार करते हैं और कोई उस कार्यमारसे छुट नहीं सकता। ऐसी यार्तामें निस्सन्देह उस कार्यमारसे छुट नहीं सकता। ऐसी यार्तामें निस्सन्देह

मन्त्रिमएटलका उत्तरदायित्व समष्टिकपसे ही रहना ठीक हैं।

इस प्रकार नर्गी निभागांने मन्त्री अध्यक्त मन्त्रीके मतृत्वसें

एक साय होकर राज्यसम्बन्धी अमुख बानोंका निचार और

उपम्म करते तथा सम्राट्गी परमार्थ नेते हैं। मन्त्रियांनी

इस समिक्ते मन्त्रियांनी

स्मायत सम्राट्मारा, प्राय अध्यक्तम्भीकी सम्मतिसं नियुक्त

होता है और अध्यक्तमन्त्री भृतपूर्व प्रधान मन्त्री से और यक्त

पार मन्त्रियरियदकी सलाहसे नियुक्त होने हैं। सम्मद् निसकी

चारें, राज्यका मन्त्री वना सकते हैं, पर उन्होंन ऐसा रमी

सर विशिषम श्रन्सन वतलाने हैं कि इश्लिस्तान के राष्ट्र मन्त्रीयण महाराजके सनक हैं और मन्त्रिमण्डल (कैंत्रिनेट) एक निचारसमा हैं, जो एकत्र होकर महाराजके राज्यप्रमन्थका उपाय सोजती और निश्चित करती हैं, आर मन्त्रणा देती तथा राज्यके सजकार्योका उपास करता है। उसके जो समा सद होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रवन्ध विभागों के प्रधान और उस दलके नेता होते हैं, जिस दलको नीति अधिकाँश निर्वाच-काँको भिन्न है और जिसके कारण उस दलविशेषको राज्यका भार सींगा गया है, इन्हों शब्दों में जापानके मन्त्रिमगडलको भो व्याख्या हो सकती है, पर उनके कर्चव्या और अधिकारों में अन्तर है। इसी कारण जापान और इंग्लिस्तानको शासनपद-तिमें अन्तर पड़ गया है।

सम्राट् जय समुदायमें यहुनहीं कम आते हैं। टोकिओ, राजधानीके अविश्यासी, अपने सारे जन्ममें भी शायदहीं सम्राट्की दूरसे भी देख पाते हैं। प्रायः लोग सम्राट्के गीरवार्को स्पिर रखना चाहते हैं और इसी लिप थे ऐसा नहीं चाहते कि सम्राट् यार यार उनसमुदायमें आवे। सर्व साध्या एएकी राय उनके पास आध्यत मन्त्रीहारा या सम्राट्य परियार् विभागद्वारा कई खानोंमें खुनकर तब वहुंचतो है। येसी अयसामें राष्ट्रसम्बन्धी स्व कामोंमें मन्त्रिमणडल, की रायसे चलना और विना कुछ कहे सुने मिनमण्डलको फैसलोंकी मंजूरी दे देनाही सम्राट्के लिए उचित है। इस प्रकार मिन्त्रमण्डल की नोति ही सम्राट्की नीति हो जाती है और राष्ट्रोय समा-की सहमतिसे (जब उसकी आउद्धकता पड़े) वह राजा की नीति हो जाती है। वस्तुतः सम्राट्के प्रवन्धसम्बन्धी, धर्म रिधान सम्बन्धी और न्यायसम्बन्धी जितने अधिकार है, उस-का उपयोग मन्त्रमण्डल ही सम्राट्के नामपर करता है।

शासनसम्बन्धो तथा आपकालिक आक्षापत्र निकालना, निदेशीय राष्ट्रांसे सन्धिकरना, युद्ध लेडूना और सन्धिकरना, जल और स्थल सेनापर हुकूमतकरनाऔर उनका सङ्गठनकरना, राजकमीबारियांको रखना और निकालना, उनके बेतन और पेन्यान निश्चित करना आदि जो जो कार्य शासनिधानमें निर्देश हैं उनपर सम्राहक नामसे मन्त्रिमण्डलया ही पूरा २ अधिकार है।

न्यायिक्षागपर मन्त्रिमण्डलका, ध्यवन्थविक्षागके समान, पूरा पूरा तो त्राधिकार नहीं है पर यथे हैं। न्यायालयोपर उस का मयादित अधिकार है क्योंकि कानुनके अनुसार उनका सक्षठन होता है और सन न्यायाधीश और अन्य न्यायालया-धिकारीगण जीवनमरके लिए नियुक होते हैं। पर शासन-अगन्य सन्वन्धी आमलोका को न्यायालय है उसपर मन्त्रिम उनका पूरा पूरा अधिकार है। सम्राद्ध काफ्रापमानुसार देसका सक्षठन होता है और इसके अध्यक्ष तथा सय परामर्थ-दाता अध्यक्षमन्त्रीद्वारा नियुक्त होते हैं। इस न्यायमन्दिरका

क राज्य प्रवत्थके १० विसास है चौर तनके १० मंत्री हैं, परनु
 वे राजाके सत्री नहीं समझे खाते ।

श्रीयकार बड़े महत्त्वका है जोर बहुत न्यापक मी है, क्यों कि वाणिज्यग्रहकको छोड़कर सन प्रकारके कर किर्दारित करने, कर न देनेवालोंको दयड देने, ज्यापार करनेसे रोकते, क् त्सन्यन्यो अधिकार और काम, और किसी भूमिके सम्यन्धमें सरकार और प्रजाजनोंके बीच मागड़े इत्यादि सव मामले हुई। न्यायमन्दिरमें तय किये जाते हैं।

इन सन न्याय और प्रवन्ध सम्बन्धी श्रधिकारोंका उपयोग सम्राद्केनामसे मन्त्रिमएडलद्वारा होता है और परिपद्का उस-से कोई सम्बन्ध नहीं। श्रव यह देखना चाहिए कि व्यवस्था-पन कार्यमें मन्त्रिमएडल और परिपदका परस्थर कैसा सम्बन्ध है।

. शासनिविधानके अनुसार मिन्नमण्डल कोई भी विल राष्ट्रीय समामें उपस्थित कर सकता है, इसंसे पहले उसने जो विल उपस्थित किया हो उसको यह वापस ले सकता है या उसमें संशोधन भी कर सकता है। समाके समास्वाह्मार उपस्थित मनिविधालको मिन्नमण्डलको मनिविद्यार चिचार करनेका निपम है। जब कोई विल समामें पास होजाता है तब उसे कानून यननेसे पहले सम्राद्यों स्वीकृति लेगी पड़ती है। यह ठीक है कि मवतक सम्राद्ये समाका पास किया हुमा कोई विल अस्वीकार नहीं किया है। सम्राद्य मन्त्रिमंद्यल फी सम्मतिसे यह काम करते हैं, और कानूनपर उससे पेपित होनेसे पहले अप्यत मन्त्री, तथा महाराधिराज सम्राद्य हहर-कर होनेसे मायदयक हैं।

इसके अतिरिक्त शासनविधानका यह भी नियम है कि मन्त्रिमाइलके सदस्य तथा सरकारके अतिनिधि जय चाहें दोना परिपद्वामें किसी भी बैठकमें भाकर बैठसकते हैं और पोल भी सकते हैं। इतो इस नियमकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं ९०२ जापानकी राजनीतिक मगति

" परिपट्नें आकर बोलनेना जो मन्त्रियाँको श्रिप्रशार है, यह सरमारेकी इच्छापर है। अत. मन्त्री स्वयं उपिलत होकर गाइ निमाद्में भाग ले सकते हें और त्रिशेष गानाको रूपष्ट व्याद्या कर क्यारे के बाल के प्रतिनिधियों को के कर उनसे यह काम क्यारे सकते हैं, वे चाहें तो इन को नो बातीका इनकार में। सकते हैं।" परिपदों में जाकर बादबि ग्राद्यों भागले के ना श्रीव कार दोकरहसे काममें लावा जा सकता है (१) लोगॉपर श्राप्त

मना र जलकर उनकी राय पदल दें या (२) यानों में समय नष्टकर-के कार्यमें जिल्लाब करें, और जिन्ही बातको स्पष्ट सीलकर कहते या स्थितकरनेले इन्हार कर देनका जो अधिकार है यह सर-भारके फायदेश ही हैं, ज्याँि बहुतसे प्रश्न ऐसे होने हैं कि जिनका उत्तर राजकर्मचारी ही देवा समक्ता सकते हैं। मन्त्रियोंके लिए इन श्रधिशारका दुरुपयोग तरना श्रीर सद-स्योंनो ग्राप्रथयीय बानोंके बतलानेसे इन्हार कर देना कीई श्रनोची यात नहीं है । इसपर मी भन्नी श्रीर उनके प्रतिनिधि जा चाहूँ, चाहे जिस किसी भी समितिके कार्यमें भागले सकते हैं। यहाँ वे छपना द्यान डालनेका काम समामग्डलकी श्रपेता अधिक द्यच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि समिनिके सदस्य यहत थोडे होते हैं, और जा काई महत्त्रका जिल होता है, तो आय' उसकी बातचीत समिनियाँमें ही तब करली जाती है और वह परिपदुके दोनों विमानोंद्वारा पास करा लिया जाता है।

मन्त्रियों की यही चेष्टा रहती है कि सरकारी विलीपर पाद

राष्ट्रीय समामें गुत बाद्वियादमी सरवारके वहनेपर या समारे निव्यय करनेपर हो सकता है। इतो पैसे श्वयसके

निवाद या राएडनमएडन व हो।

कुछ उदाहरण देते हैं, जब गुसचर्चाकी आवश्यकता होती है, यथा विदेशसम्बन्धी मामले व्यक्तिगतवार्त फीजी मामले और शान्ति और सुप्रवन्धके लिए शासनसम्बन्धी मामले अर्थात् राजाके सभी मुख्य काम इसके अन्तर्गत हैं।

राजाके सभी मुख्य काम इसके अन्तर्गत है।

मुरकार जय चाहे, राष्ट्रीयसभाको पंद्रह दिनसे कम
चाहे जितने समयके लिए स्विगत करसकती है। जापानी
राष्ट्रीयसमाका काल वर्षमें तीन महिने होता है, और इन तीन

महौनों में यह यदि कोई ऐसी विधि वनानेका उद्योग कर रही है जो सरकारको अधिय हो तो सरकार परिपद्ध अधिय अस्मित कर उस विधि में इस्तके सित्त स्वार्य कर उस विधि में इस्तके सित्त सम्मार्य कर उस विधि में इस्तके सित्त सम्मार्य पर अनन्याधिकार है कि थे जब चाहूँ मन्त्रि मान्त्रि परिपद्धों एकत्र कर और जय चाहूँ परिपद्धा अधियशन यन्त्र कर और अतिनिधि समाको तो इसें। यम विधान कार्य में अतिवस्य स्वत है। अब यह भी देखना चाहिए कि शासनिवामको कार्य में इक्त देनके लिए परिपद्धों का व्यवस्थ में स्वार्य स्वत है। अब यह भी देखना चाहिए कि शासनिवामको कार्य में इक्त देनके लिए परिपद्धों का व्यवस्थ स्वार्य है। सबसे यहा अधिकार उसको राष्ट्रीय अर्थ प्रवस्थाय स्वार्थ स्वार्थ राष्ट्रीय अर्थ प्रवस्थाय है।

शासनिपिधानकी ६४वीं धारा यह है कि राष्ट्रके आय और स्वयक्त यापिक लेखा होना चाहिए श्रीर यह राष्ट्रीय सभा द्वारा स्वीठत होना चाहिए। श्रासनिविधानमें यह नहीं लिखा है कि आय या स्वयकों परिषद घटा यहा सकती है या नहीं। विक्रजनोंका कथन है कि समाको दोनों अधिकार हैं, पर और लोग कहते हैं कि चूँकि लेखा समाहारा नहीं यनता यह यान स्वयंक्षित है कि सरकारके लेखेंगे उसे यहानेका कोई श्रीयकार नहीं है। श्रयतक यह प्रक्ष किसी न्यायालय- धारा हल नहीं हुआ है। परन्तुवड़ानेका अधिकार इतने महत्त्व का नहीं है जितना कि घटानेका है और इम अधिकारका मयोग सभा अपने अधम अधिवेशनसे ही यरावर कर रही है। अब मक्ष यह उपस्थित होता है कि परिपद्नो यह अधि कार कहांतक है।

आयके सम्बन्धमें समाको यह अधिकार है कि यदि वह फोई नया कर बैठना चाहे या करका दर धटाना था बढाना चाहे, या राष्ट्रसे भ्राण उगाना चाहे, या राष्ट्र निधिके सम्बन्धमें भीर बुद्ध उद्योग वरें, ता कर सकती है। परन्तु शासन सम्बन्धी माय मधवा हानि पूर्तिके तीरपर मिलने वाली श्रामदनी जैसे रेनमाडा, गोदामना किराया पाठशासा श्रोंकी फीस तथा ऐसे अन्य उपायोंसे होनेवाली ग्राय जिसका इर लरकारी आहापत्रोंसे निधित किया जाता है, इस प्रकारको जो आय हे उसमें इस्तद्वेप करनेका सभाको कोई अधिकार नहीं है। इसपर एक बार यही बहस चली थी। सबत् १६४६ (सन् १=६२)में सरकारने एक नया श्राप्तापत्र निकालकर शिकारसम्बन्धी कातून बदल दिया श्रीर शिशार खेलनेवालींपर एक नवा लाइसेन्स लगापा, परन्त समाने इस आजापवको अस्थोकार कर दिया और यह कारण यतलाया कि यह लाहसेन्स एक प्रकारका कर है। फरकारने पहा कि नहीं, यह तो हानिपूर्तिकी कोटिमें आता है, इसका परिमाण यह हुआ कि यह आज्ञापत्र रह होगया। इस प्रकार बाह्यपत्रद्वारा जो बुख शासन सम्बन्धी लाहसेन्स लगे हैं वे

अवन्य कार्य हो हुए कार्य कार्य कर है । परन्तु जब हम देखते हैं वि 'शासन सम्बन्धी आय' तथा चृतिपृति ने तीरपर जो भामदनी वस्ता होती है, यह हुल आयका पेयल एकतिहार भाग है, तव यह कहना पड़ता है कि राष्ट्रकी आयपर समाको बहुत घोड़ा अधिकार है ।

विचार करनेसे यह भी पता सगता है, कि राष्ट्रके व्ययपर मो परिपद्का अधिकार वहुत मर्यादित है। शासनविधानकी का पार्प है कि "सब्राट्के अधिकारीसे सम्यन्य रखने वाले विधानविहित ज्यय, श्रथंवा कान्नसम्बन्धो व्यय, श्रथंवा वाले विधानविहित ज्यय, श्रथंवा कान्नसम्बन्धो व्यय, सरकारको जिम्मेदारी निवाहनेवाले ब्ययको सरकारकी सह-मित विनाराष्ट्रीय परिपद् न तो रोक सकती है श्रीर न घटा सकती है। " इता स्पष्ट कहते हैं कि 'विधानविहित व्ययमें' शासनकी भिन्न भिन्न शालाओं के सङ्गठनका व्यय, जल और स्थल सेनाका व्यय, मुल्की श्रोर फीजी श्रफसरोंके वेतन, विदे शांसे संधियांके निमित होनेवाला खर्च, इन सबका अंतर्माय होता है, "कातृतसम्बन्धी व्ययमें राष्ट्रसमाके दोनो अक्नोंका खर्च, कानूनसे निर्घारित कार्यालयाँके संगठित होनेपर कर्मचा-रियाँके वेतन, खर्च, चार्यिकतृत्ति, पेन्शन तथा सभासदौंको दिया जानेवाला सालाना मत्ता और अन्य नानाप्रकारके मत्ते, हुत सवका समावेश होता है, और सरकारको जिम्मेदारी नियाहनेवाले खर्चमें राष्ट्रीय ऋणका सुद, उसका निष्कय, कारवानोकी सहायता, सरकारके शासनसम्बन्धी स्नावश्यकी-य सर्व, सब प्रकारकी चृतिपूर्ति तथा ऐसे ही वर्च ब्राते हैं। इस व्ययको विना सरकारकी सहमतिके परिषद् न तो रोक सकती है और न घटा सकती है।

शासनिधानकी ६४ वी घारामें यह मी है कि, "ब्राय-शासनिधानकी ६४ वी घारामें यह मी है कि, "ब्राय-व्यवपत्रमें को व्यय, निश्चित हुआ है उसके श्रतिरिक्त जो घ्यय हो उसके लिए राष्ट्रीय परिषद्की स्वीकृति लेगी पड़ेगी।" इसका पद शर्य होता है, कि घार्षिक आयुव्ययपत्रमें व्यवका

### २०६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

जो अनुमान दिया गया हो बसके श्रनुसारतो सरशार त्यय कर ही सकतो है श्रीर ऐसा व्यय भी कर सकती है जो कि अनु मानपत्रमें भी हों, पर उसके लिए पालेसे राष्ट्रीयपरिपद्गत है साइति शावश्यक हैं, परन्तु का इसमें कोई ऐसा बात की जीतके पत्तसे राष्ट्रीय परिपद्ग सरकारने व्यय बढानेसे रोक सके ? मान साजिए कि सरकारने आवश्यवपन से अधिक वर्ष कर डाला और उस अधिक खर्चको राष्ट्रीय परिपद्गने

स्वीकार म किया तो क्या हागा ? रपया तो सर्च हो ही गया, राष्ट्रको वह देना हा पडा। इतो कहते हैं कि गेसे अपसरापर सरकार जो रपया अर्च कर चुकी'है उसपर राष्ट्रीय परिपद्दं निर्णयका काई असर नहां हा सकता चोर सरकारपर इससे जो योम पडा वह भी इलका नहीं हो सकता"। श्रत यह - अधिक व्यय रोजनेका अमोध उपाय मही है सबत् १६४= में मिनो झार श्रोवारी प्रान्तामं भूकम्पके कारण सरकारको २२ लाख ५० हजार येन (लगभग ३५ लाख १५ हजार ६०० ६०) खर्च करना पडा है। बादको बधानियम उसने राष्ट्रीय परि-पहुकी स्रोष्ट्रति चाही। तम प्रतिनिधिसमाकी एक विशेष समितिने वर्चनी श्रुटियोंका पता लगाकर सरनारसे उसका निवरण चाहा श्रोर इस सम्बन्ध हे हुछ काराज पत्र पेरा करनेके लिए वहा । सरकारने क्यल विवरण देन तथा कागज पत्र पैराप्ररनेसे इन्यार निया, वहिक परिषद्की इस अस्त्रीवृतिके त्रापारपर परिपद्गी तोड देनेग ही उद्योग किया, तव परि-पद्गी दूसरे श्रिधवेशनमें स्त्रीष्टति देनी पडी यद्यीय धर्चमें जो गड़वड हुई थी उसके ध्रमाणुंगी वमी नहीं थी। यदि मन्त्रिमण्डलसमाके सामने उत्तरदायी होतो इस-तरहकी गड़बड बन्द करनेमें नोई कठिनाई नहीं हा सकती।

पर जापानके राजाके मन्त्री केवल सद्घाटको हो जानते हैं। क्रतः जयतक ये मन्त्रिपद्यपर हैं, तवतक सभापर अपना अधिकार चला सकते हैं।

जय किसी कारण्यश्च सभा श्रायव्ययपत्रपर मत न दे श्रयवा श्रायव्ययपत्रपर मत मिलनेसे पहले लभा मह हो जाय तो सरकारको यह श्रयिकार है कि वह पूर्ववर्षे श्रायव्यपत्रपत्र कार्य करें श्रीर उस श्रायव्यपत्रपे श्रयव्यपत्रके श्रयुक्तार कार्य करें श्रीर उस श्रायव्यपत्रके श्रयुक्तार कार्य करें श्रीर उस श्रायव्यपत्रके श्रायव्यपत्रके श्रीर उस श्रायव्यपत्रके श्रिक्ता करें। श्रासनियानकी ७० वी भारा है कि "श्रय देशको भीतरी या पाहरी श्रयक्ताके कारणे सार्वित्रत व की भारते हैं कि "श्रय देशको भीतरी या पाहरी श्रयक्ताके कारणे सार्वित्रत को सार्वित्रत के श्राह्मापत्रके साहारे श्रयक्ता कार्यक्त्यक्ती सार्वित्रत को सार्वित्रत की सार्वित्रत कार्यक्ति है । किर पाल्यकी श्रयक्ति कारणे करने वा श्रीकार हैं। किर भी शास्तविधानके समाको जितने श्रिकार मिले हैं,उन में सबसे महत्त्रका श्रीकार पढ़ी है।

#### मन्त्र परिश्रद्

• जापानकी शासनप्रणालीमें मन्त्रपरिपट्ट (सुमित-इन)मी पक विशेषस्थान है। यह इंग्लैएडकी मन्त्रिपरिपट्टके समान नहीं है जिससे कि शहरेजी मन्त्रिपराडक ना है और जिसके कारण ही अहरेजी मन्त्रिपराडक स्वत्य विधि-विधेय हुआ है। हमारे यहां मन्त्रिपराडक और प्रियो कीन्सिल हो परस्पर मित्र और स्वत्येक विधिविदित मर्यादा कानुनसे, अथवा सम्राप्डके आजापनसे ही निश्चित हुई हैं। यदिप मन्त्रिपराडक हैं। सम्प्रित स्वतंत्र हुई हैं। यदिप मन्त्रिपराडक हैं। सम्विद्ध होने स्वतंत्र हुई हैं। यदिप मन्त्रिपराडक हैं। सम्विद्ध होने ही सारण मन्त्रिपराडक हैं। स्वतंत्र हुई हैं। यदिप मन्त्रिपराडक हैं। स्वतंत्र हुई हैं। यदिप मन्त्रिपराडक हैं। स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र हुई हैं। यदिपराडक हो। स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्वत

305

पद में स्थान पाते हैं। यह पाठकोंको मालम ही हो गया है, कि मन्त्रिमग्डल शासकीका मग्डल है और मन्त्रिपरिपट् एक मन्त्रणा-सभा है, जिसमें सम्राट्के क लूनी सलाहकार होते हैं। पहले पहल जब रसकी स्थापना हुई ता सलाहकार (पराम श्रीदाता), श्राप्यस, उपाध्यस श्रीर मन्त्रिमएडलके समासद मिलाकर कुल हुन्मीस समासद थे, थव यह सख्या बहते बढते ३६ तक आ पहुँची है और लगातार बढती ही जाती है। यह इसलिए नहीं बढायी जाती कि सच्या बढ़ानेसे कार्यमें कुछ विशेपता का जायगी विलक्ष इसलिए कि जिन वयोवृद्ध राज

नीतिक्षोंको शासनकार्यमें पहीं स्थान नहीं मिल सकता उनके लिए स्थान रहे। १८४४ विकस १५ सेए (२८ अप्रेल १८८८) का सम्रादका ब्राह्मपत्र न० २२ में क्षिता है कि मन्त्रपरिपद्व के ब्राच्यत्त, उपाध्यत्त और अन्य सदस्यों को स्वय सम्राट्नियुक्त

करेंगे। मन्त्रपरिपद्का काम मन्त्रणा-सम्बन्धी होता है। राष्ट्रकी महत्वपूर्ण वातापर जब सम्राट् उससे सम्मति पृष्टुने हैं, तब उसका प्राधिनेशन होता है और विचार होचुकनेपर सम्राट्की सम्मति दी जाती है। उसकी सम्मतिरो खाकार करना था न करना स्रोट स्थित्रेशनमें उपस्थित होना या न होना

सम्राट्की इच्छापर है। (प्राय सम्राट् परियद्के अधियेश नीम बहुत कम आते हैं) जिन विषयोपर निशेषकर मन्पिप रिपदसे राय ली जाती है, ये हैं-१ सम्राट्की कुलधर्मसम्बन्धो वासे ।

२ शासनविधानकी धाराओंसे तथा अन्य विधान और रात्य, ग्राहापर्जी और कानुनी से सम्बन्ध रखनेवाली सन्दिग्ध बात श्रीर चिट्टे।

३ रण और धापत्तिकाल सम्बन्धी नियमी भीर आहाओं

की घोषणा करना।

४. श्रन्तर्-राष्ट्रीय सन्धियाँ और प्रति**ष्ठाएँ** ! े

मन्त्र-परिपद्के संशोधन-सम्बन्धी बार्ते ।

परन्तु मन्त्रि-परिषद् समाद्की केवल मन्त्रणासमा है— उसे स्वयं प्रयन्थका कोई अधिकार नहीं है। सर्वसाधारणसे इसका सरकारी सम्बन्ध कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीयपरिषद्, सर्वसाधारण या किसी सरकारी संस्थाका पर्यनापत्र, श्रावे-वनपत्र, या किसी प्रकारका पत्र स्थीकार करनेका उसकी अधिकार नहीं है, उसका सरकारी सम्बन्ध जो कुछ है यह केवल मन्त्रिमएडल और मन्त्रियांसे हैं।

अप यह देखना चाहिए कि मन्त्र-परिपह् और मित्र
मण्डलका यह परस्पर सम्भारको मन्त्रपरिपहुसे परामर्थे

अत्यन्त महत्वको पातपर सम्भारको मन्त्रपरिपहुसे परामर्थे

अत्यन्त महत्वको पातपर सम्भारको मन्त्रपरिपहुसे परामर्थे

करना पड़ता है। पेता नियम है। तब मन्त्री और मन्त्रपरिपहुके समातन् एक जगह वैठकर विचार करते हैं। यदि

योगयता और प्रतिमाम मन्त्रपरिपहुके सदस्य मन्त्रियोंसे

अपिक हुए तो वे मन्त्रियोंको प्रतस्तकर कीन्सिलोंको अपने

अप्रमं कर लेते हैं। कांकि उनके मत्र पदि एक साथ तिये

आप तो मन्त्रियोंसे तिगुने होते हैं। यह सब है कि पेसी

अवस्पाम मन्त्रपरिपद्ध मन्त्रिमण्डलके काममें कुछ दखल

महाँ दे सकती, पर यदि सम्राट् उनके निल्यको स्थाकार

कर ले तो इसका प्राधान्य हो जाता है और तब यह मन्त्रिम

मण्डलके अधिकारको मी काट सकती है।

पर यदि मन्त्री मन्त्रपरिषद्के सदस्योंसे अधिक चतुर श्रीर रद द्वप तो वे मन्त्रपरिषद्के सदस्योंको सहज्ञहीमें परास्त कर सकते हैं। मन्त्रपरिषद्के सदस्योंमेंसे १० समा- सद मिन्नमण्डलके होते हैं। यह संस्था यहुत कम है, पर अधियेमनमें गण्यूर्ति करनेके लिए काफ़ी है। इसलिए मिन्न-मण्डलवालोंकी संस्था कम हुई तो स्था, अधियेगनका दिन समय आदि अपना सुमीता देशकर नियन करना और अपनी इस कमोको पूरा कर लेना उनके अधिकारकी बात है। इसके अतिरिक्त मिन्नमण्डलवालों में गासन सम्यन्धी अधिकार प्राप्त हैं, और सरकारी कमेंचारियों और राष्ट्रीयणरिपद्से उनका प्रत्यक्ष सम्यन्ध है। भन्नपरिपद्के लिए यह स्व कुछ नहीं है, इतना ही नहीं, उसके समासद किसी राजनीतिक इतमें भी समिलित नहीं हो सकनेक, अतः सम्राद्वी आकाके स्वितरिक मन्यपरिषद्के लिए पेसाकोई विधिन सहारा नहीं है कि जिसके सहारे वे मन्यमण्डलवालोंका सामन कर सकें।

परन्तु मन्त्रपरिषड्में जब सन्त्रिययहलवालींका पूरा विजय हो जाता है तो उससे उनका बड़ा काम निकलता है। मन्त्रिमण्डलके किसी कार्यपर किसी खबसरवर परिषद् प्रका कर सकती है, परन्तु मन्त्रपरिषड्के निर्णयपर वह कुछ पोल महीं सकती। यह सही है कि परिषड्के निर्णयपर वह कुछ पोल व ग्रासनसम्पयी पार्तीपर कोई ससर नहीं पड़ सकता जब-तक समाद उस निर्णयको सीवार न करें। परन्तु ऐसा शायद ही कभी होता हो कि मन्त्रिमण्डलकी नीतिको मन्त्रि-परिषड्का सहारा होते हुए सम्राट् खब्सीकार कर दें। अतः

ऐमा कोई कानून तो नहीं है मि मित्रपरिष्ठके समापद किमी राजनीतिक'
 तत्के समापद न हों, पर ऐमा हुमा अन्त्य है हि काजपट भोतुमा ११६८ दि॰ में
 वर्गनिव की मित्रचे हुम्ले गये कि वे उत्परम्यनाई दलके नेना वनामाकीरे जा मिने मे,
 मेर्स दिकसीय १८६६ (१६०४) में उन्होंने मित्रों कीनिमनके मेसिटेयट होनेके साप्य दी संयुक्त दृत होष्ट्र दिवा मा

पेसा हो सकता है कि मन्त्रिमण्डलके समासद अपने कार्यका महत्त्व और यल बढ़ानेके लिए अथवा जिम्मेदारीसे बचनेके

लिए मन्त्रपरिषद्का उपयोग करते हो।

परन्तु अवतंक मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिपद्का घोर विरोध होनेका अवसर कभी नहीं आया है, क्योंकि दोनोंके समासद एक ही विचारके और परस्पर मित्रमाव और घनिप्र सम्बन्ध रखनेवाले ही रहे हैं और श्रमी भी हैं, और दोनों ही सम्राट्के सम्मुख उत्तरदायी हैं, न कि परिपद्के। पर दिन दिन मन्त्रिमएडल राष्ट्रीय परिषद्की सभाक्रोंके ही बहुमतका सहारा लेनेकी और अक रहा है। आगे चलकर जब मन्त्रि-मएडलके सभासद परिपर्के उत्तरदायी होंगे तब सम्भव है कि मन्त्रिमएडल और मन्त्रपरिपदुमें जो स्नेहमाय अय है वह जाता रहे। इन्होंने यह आशा की थी कि "यदि मन्त्रपरिपद्व सम्राद्की युद्धिमत्ताको सहायता देनेमें और किसी पक्की श्रोर न सुककर निष्यस रहनेमें तथा समस्त कठिन इसमनी-को सलभानेमें उपयुक्त हुई तो जापानकी शासनमणालीका यह एक महत्त्वका भाग समभी जायगी इसमें सन्देह नहीं।" पर यदि पेसा व हुआ तो मन्त्रपरिषद् और मन्त्रिमएडलके बीच शहए कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं।

# नृतीय परिच्छेद

#### राष्ट्रीय समा

राष्ट्रीय समामें दो विमाग हैं—प्रतिनिधि-परिवर्ड्ड, और सरदार परिषट् ! प्रतिनिधि समामें ३୬६ प्रतिनिधि दोते हैं जो ४ करोड़ ६७ लाख ३२ हजार द सौ ७६ जापान-जन-संख्याके १७ ताख ६= हजार १३ निवांचकों द्वारा छुने ६५ होते हैं । सरकार समाके ३६= समासद होते हैं किनमें १६ राजवंशज कुमार, १३ साथारण क्रिन्स, २६ मारकिस, १७ काउएट, ५० वाहकाउएट, ५६ बेरन, १२२ सखाद्के मनीनीत और ४५ सबसे अधिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि होते हैं ।

इस समाको शासन पद्धतिके विद्यानोके अनुसार कौन कौन प्रथिकार मात हैं, इसकी व्यावया इतो अवने भाष्यों यें करते हैं—(१) मार्थनापत्र खीकार करनेका अधिकार ६(६०) सम्राट्के पास आधेइनवन और निवेदनवन्न मोक्काका अधिकार, (३) सरकारसे मश्र करने और जवाब तलब करनेका अधिकार, ११ कार और (४) व्यवके प्रथमको देखमाल करनेका अधिकार, १

इस विचयको चर्चा तो इससे पहले हो हो युकी है कि समाको मित्रमण्डलसे सम्बद्ध धर्मविधानका अधिकार कितना हैं और न्यय प्रबन्धका कितना अधिकार है। इसलिय अब इन अधिकारोंके अतिरिक्त और स्था बसके अधिकार

राजदराज, फिल्स और सारकिस प्रतक्षेत्र परिष्कुचे समासद होनेकी जन्मदः भिकार दे। बाज्यर, बारकाज्यर और देशन अपने प्रवं सानावसे जुने जाते है। मार्गाद विजाने देशन हैं, ये बेरलको जुनेंगे, बारकाज्यर नारबाज्यरको भीर बाजयर माजदरको।

हैं तथा समाका दोनों विभागोंसे धर्मनिर्माएके सम्बन्धमें पर-स्पर कैसा सम्बन्ध और क्या अधिकार है उन्हींकी हम यहाँ चर्चा करेंगे।

ग्रव रहा प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेका श्रधिकार । इनमेंसे दोनों परिपदोंको यह अधिकार है कि परिपद्के किसी समासदकी मारफ़त किसी जापानी प्रजाजनके प्रार्थनापत्र-को प्रहण करें। यह प्रार्थनापत्र समितिके पास भेज दिया जाता है। यदि समिति कोई इसकी खास स्वना फरे वा परिपद्के कमसे कम ३० समासद चाहें कि यह प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया जाय तो वह उपस्थित किया जाता है और उसपर वादविवाद होता है। परन्तु सरकारका सहारा न हो तो परिपद्का अधिकार क्षेत्र यहुत ही छोटा है, इसलिए स्रोग कोई विशेष कानून वनवानेके लिए परिपद्के पास प्रार्थनापत्र भेजनेको कोई उपयोगी तरीका नहीं समस्तते। और न परिपद्के लोकप्रतिनिधि ही उसपर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जयतक सरकार उन प्रार्थनापत्रीपर विचार करना न चाहे, ये कर ही क्या सकते हैं। इधर कुछ वर्षोसे परिपद्के सदस्य इन प्रार्थनापत्रीपर ध्यान देने लगे हैं, नहीं तो पहले किसीको उनकी कोई परवाहतक नहीं थी।

राष्ट्रीय सभाके इस क्षयिकारके सम्बन्धमें एक विशेष मार्केकी वात है जिसको च्यानमें रखना चाहिए। वह यह है कि सभाका फोई विमाग ऐसा कोई प्रार्थनापन नहीं स्वीकार कर सकता कि जिसमें शासनपद्धतिके संशोधनका प्रश्न क्षयया न्यायिकागसे या शासनपद्धतिके निर्माताक्षीन इसे साहार्-की अद्भेय सम्बन्ध हो। शासनपद्धतिके निर्माताक्षीन इसे साहार्-की अद्भेय सम्बन्धिके समान सुरस्तित स्कनेका प्रयत्न किया है और शासनाधिकारको उन सरकारी कर्मचारियोंके हायमें रख होड़नेकी चेटा को है कि जिनसे सभा जवाब तसब नहीं कर सकती। वे जानते थे कि भागे चलकर सर्वसाधारयका शासनाधिकारपर शाकरण होता और हस्सीलय बल्टोने वडी

288

गासनाधिकारणर ब्राक्रमण होना और इसलिए उन्होंने बड़ी सावधानीसे इसकी रसाका उपाय किया है। श्रव रहा प्रश्न करनेका अधिकार। इस समय समाकी,

वियोवकर मितिनिधि परिषट्टको जो अधिकार मात हैं, उनमें यह एक बड़ा हो उपयोगी राधिकार है। प्रायः मितिनिधि परिषट्टके अधिकतर समासन् सरकारके विरुद्ध हो रहते हैं। वे स्वयं जो कातृन बनाना चाहते हैं उसमें वारों ओरसे पित प्रायः है। ति ही । यदि प्रतिनिधि परिषट्टके समासद कार्र किल पेश करते हैं और उसे सरकारले सहारा नहीं मिलता तो उसके दूसरे या लोसरे वायनका समय ही नहीं आता, प्रतिकि सरकारके पेश किये हुद बिलीपर पहले पिचार करना पड़ता है, तब दूसरे विलीकी बारी आती है।

करना पड़ता है, तब दूसरे विलॉकी बारी झाती है।

इसके झिंतिरक अस्ति कर एथ दिनसे कम चाहे जितने
समयके लिए समा स्वीमत कर सकती है। जिससे सरकार
जिस विलके विरुद्ध है उसके उपस्थित किये जानेमें सहज्ञद्दीने
विलाग कर सकती है। इतना ही नहीं; सज़ादके नामसे सरकार समाको जब-नाहे विसर्जित भी कर सकती है। पिर कोई
विलाग कर सकती है। इतना ही नहीं; सज़ादके नामसे सरकार समाको जब-नाहे विसर्जित भी कर सकती है। पिर कोई
विलाग किये नाही को की की समाको सम्मामा

के विरुद्ध होनेपर सम्राट् उसे स्प्रीकृति न देंगे। इस प्रकारसे प्रतिनिधि परिपद्के समासद अपने कानून निश्चित कराने के प्रपत्नमें प्रापः विकलमनोत्य ही होते हैं। इसलिए जापानकी प्रतिनिधिपरिपद्के बहुनेरे राजनीतिक सरकारकी मदद करने और सरकारके संविधान निश्चित करानेके लिए समामें उप- ियत नहीं होते। जब पेसी कोई आवश्यकता पड़ जाती है और मुख्य मुख्य दलाँसे सरकारके साथ सहकारिता करनेका आग्रह किया जाता है तभी वे पेसा करते हैं। साधारणतः वे सरकारसे प्रशीपर प्रश्न करनेको आते हैं, शासन कार्यकी रस्ता रसी झानवीन कर उसके दोश और प्रभाद निकालते हैं, सरकारको पोल सोल देते हैं और लोगोंके सरकारपर जमे विभ्वासको हिला देते हैं। वर्तमान पदिवके अञ्चतार सर्वसाधारएकी मिलिथियरियदूका अपना अधिकार मकट करनेका सबसे अच्छा मार्ग यही है।

प्रतिनिधिपरिपद्के सदस्यद्वारा सरकारके कार्योकी जो आलोचना करते हैं वह साधारण नहीं वरिक वड़ी ही तीम होती है, क्योंकि जापानी सरकार किसी दल विशेषकी पद्मपाती भीर उत्तरदायी सरकार नहीं होती। लॉर्ड लैन्सडाउनने लॉर्ड मालंके परिपट्सम्बन्धी विलका विरोध करते हुए उत्तरदायी और अनुत्तरदायी सरकारका प्रतियाद करनेकी रीतियाँका अन्तर ठीक ठीक वतला दिया है। उन्होंने कहा था कि "इस (ईन्लिस्तान) देशके प्रतियाद करनेके दक्त और हिन्दु-स्मानके प्रतियाद करनेके इक्समें बड़ा भारी अन्तर है। इंग्लि-स्तानमें जब सरकारके किसी कार्यका प्रतिवाद किया जाना है तो प्रतिवादियोंके मनमें यह एक विचार रहता है कि किसी दिन हमारे हाथमें भी शासनकार्य आजायगा और तथ हमारे ऊपर भी वही जिम्मेदारी आ जायगी जो आज सरकार पर है। परन्तु आप (अंगरेज़) हिन्दुस्थानीको कभी सरकारका परिवर्तन न करने देंगे, और इसलिए इन दोनों अवस्थाओं में पस्तुतः आकाश पातालका अन्तर है।" जापानी प्रतिनिधिः परियद्के सदस्योंको इस समय यह आशा नहीं रहती कि हमें सरकारका उत्तरहाथित्व ऋपने ऊपर होना पडेगा। ऋत सर-कारसे उनका पतांच प्राय वडा ही उम्र और सर्वया मित्रूल होता है, और कमी कमी तो उनके काम यहे ही अनुविव होते हैं। यह तो नियम ही है कि जितना ही उसका प्रतिवाद होगा उतना ही उत्साह और सहारा उसे परिषद्से और सर्यसाधारणसे भी मिलेगा।

सरकार सो हर तरहसे प्रतिनिधिपरिगद्के प्रतिवाद झीर विरोधसे बचने तथा अपनी जिम्मेदारियोंको टालनेका षयेष्ट उपाय कर सक्ती है। मन्त्रिमण्डलका कोई सदस्य प्रतिनिधिपरिपदुके किसी प्रश्नका उत्तर दे या कुछ कारण बतलाकर रूपार भी कर दे, यह उनके अधिकारकी बात है। उत्तर देनेसे इनकार करना हो तो "साम्राज्यनी यैदेशिक नीतिके सम्बन्धकी वार्ते गुप्त रदानी पडती हैं" यह कारण या पेसाही कोई स्रीर कारण बतला दिया जाता है। अपने कार्यका समर्थन करने या अपनी क्रिम्मेदारी ही टाल देनेके लिए मन्त्रि मएडलके समासद प्राय सम्राद्का नाम वेखटके से देते हैं। सचत् १६५२ में जब इतो प्रधान मन्त्री ये तो प्रतिनिधि परिपहुके सदस्य उनसे कोरियाके सम्बन्धकी शुद्धान्तर सरकारी नीति के सम्यन्धमें प्रश्नपर प्रश्न कर उनका दिमान चाट गये थे। तय उन्होंने कहा कि "सरकारकी यैदेशिक नीति महाराजा थिराज सम्राट्के धद्धेय निचारसे निश्चित होती है छोर मन्त्रि मगडलको यह अधिकार नहीं है कि यह यतलार्ये कि सरकार अब किस नीतिका अबलम्बन क्षरेगी।" इस प्रकारसे हुछ देरके लिए इतोने समासदीको चुप करा दिया ।

परन्तु यात यह है कि मन्त्री सम्राट्के नामकी छोटमें द्विपनेका कैसा ही प्रयक्त कों न करें, और लोगोंकी मनो-



त्वत्र सर्वः । । प्रमान सन्त्री हताः । । । सः प्रत्यः प्रदेशः

वृत्तिसे लाभ उठानेमें कितनी चालाकी थयों न कर आयें, वे अपने स्थानपर तमीतक पह सकते हैं, जबतक सर्वेसाधारण एक होकर उन्हें पदच्छुत करनेपर तैयार नहीं होते । उनकी जो कमजोरियों और गलतियाँ होंगी वे किसी न किसी दिन प्रतिनिधि परिपद्दके चतुर और सावधान समासदींकी प्रश्न-परम्परासे सर्वेसाधारणके सामने ब्रा ही आयेंगी। ऐसी अवस्थामें पर्मपरिपद्द, सर्वेसाधारण और कमी क्षमी मन्त्रि-परिपद्दके समासद भी सरकारपर ऐसा दवाव डालते हैं कि अन्तमें मन्त्रिमएडल ही पदल जाता है।

अय सम्रार्की सेवामें आवेदनपत्र भेजनेके अधिकारका विचार करें। यूरोपके सक्षित राजस्वातमक राष्ट्रीमें इस अधिकारका प्रयोग आयः नहीं होता। परन्तु जापानमें इस अधिकारका प्रयोग आयः नहीं होता। परन्तु जापानमें इस अधिकारका प्रयोग वैसा ही महत्त्व हैं, जैसा कि प्रश्न करनेके अधिकारका। पक्र तो इस कारण्येत आपानियोंके संस्कार ही कुछ ऐसे हैं, और दूसरा कारण्य यह कि सरकार केयल अनुत्तरहायो ही नहीं, प्रयुत सम्राट्के नामके पीछे छिपने यानी हैं। इन होनों कारणोसे धर्मसभा विशेषतः प्रतिनिधि-परिषद् सरकारको तक्ष करनेके लिए इस अधिकारका उपयोग करती है और यह अधिकार में राजनैतिक महत्त्व का है।

जय शासन-पद्धित-सम्बन्धी आन्दोलनके दिनोंमें राष्ट्रीय-समा सापनार्थ संयुक्तसंघ ( युनाइटेड् असोसियेशन) ने समाद्को सेवामें अपना आवेदनपत्र उपस्थित फरना चाहा तेत्र सरकारी कर्मचारोने उसे यह कहक फॅक दिया कि सोगोंको राजनीविक आवेदनपत्र भेजनेका कोई अधिकार नहीं है। पर्तमान पद्धिके पूर्व सर्वसाधारणको सम्राद्धे-अपनी आकासार्थ और आवश्यकतार्थ वतानेका कोई प्रत्यत्त या ग्राप्त्यत साधन नहीं था, सिवाय इसके कि वे मन्त्रि-मएडलसे या न्यायालयके कर्मचारियोंसे जो कुछ कहना हो, कहें। पर श्रव इस नयीन पद्धतिसे यह हो गया है परिपद् खय श्रपने ही प्रधान श्रयंबा सभापतिद्वारा सम्राद्धे पास आवेदनपत्र भेज सकती है। अवतक जिन मन्त्रियोंने सम्राट्से मिलने और बात करनेका अधिकार ले रखा था उनकी यहें। दाल नहीं गलती । पर इससे कोई यह न समभे कि राष्ट्रीय-समा इस आवेदनपत्रसे राज्यकी नीतिमें हस्तक्षेप करने था डसे यदल देनेकी सलाह भी सम्राट्की दे सबती है। ऐसा नहीं है। इस म्रथिकारले सम्राट्के मनपर हुद्ध प्रमाय पडता हो, सो भी नहीं, प्रस्तुत इसका रहस्य यही है कि सर्वसाधा-रखपर इसका पक प्रकारका विशेष प्रभाव पडता है।जापानके राजकार्यमें सम्राद्रा नाम भी बडा काम करता है, जो इसका उपयोग जितनी ही उत्तमताके साथ करेगा उसका उतना ही राजनीतिक ममाव यदना है। इसी कारण राष्ट्रीय समा और सम्राद्के प्रायम सम्बन्धका विशेष गीरच है। जापानियाँकी परम्परागत राजनीतिक कत्पनार्धीके अनुसार राष्ट्रके मन्त्रियाँ का प्रधान कर्तन्य यह था कि वे सम्राट्के लिए देशको सुर-कित रखें और प्रजाजनोंको सम्बन्ध और सुखी बनावें। रस फर्चध्यमें चूकना श्रीर सम्राट्के प्रिय प्रजातनोंके श्रस-ग्तीय श्रीर हु सका समाचार सम्राट्के कार्मीतक पहुँचाना मन्त्रियों के हक्यों वडा भारी राजद्रोह समका जाता था जिसका परिमार्जन ब्राह्महत्या(हाराकिरी)से ही हो सकता या। पहले मी बीर ब्रव मी सर्वसाधारणका यही ज्याल है कि श्रपने प्रजातनीको श्रपने वश्रीके समान पालन करना शीर सुली और सन्तुष्ट रखना ही सम्राट्का एकमात्र काम है।

इसीलिए, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, राजमन्त्री प्रायः भ्रपने किये हुएका समर्थन करने या अपनी जिम्मेदारी-को टाल देनेके लिए सम्राट्का नाम ले दिया फरते हैं। मन्त्रि-योंकी इस कार्यवाहीका प्रतिकार करनेके लिए राष्ट्रीय समा सम्राट्के पास अपने आवेदनपत्र भेजनेके अधिकारका उप-योग करती है। प्रायः आवेदनपत्र (श्रभिनन्दन पत्रोंको छोड़-कर) इसी उद्देशसे सम्राटकी सेवामें भेजे जाते हैं कि शासन कार्यकी शुद्धियाँ और असन्तोपजनक परिस्थिति उनपर प्रकट हो शौर लोगोंपर भी यह प्रकट हो जाय कि मन्त्रिगण सम्राट्-की इच्छाका पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उनपर जो श्राक्तेप किये जाते हैं, उनका यदि थे निराकरण न करें तो उन-परसे सर्वसाधारणका विश्वास उठ जाता है। यही नहीं परिक ये उस सम्राट्के मन्त्री हैं जो सम्राट् अन्याय या प्रमाद कभी कर नहीं सकते इस ख्यालसे उन्हें या तो यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रतिनिधि सभा भूठी है या अपनी शुटियों-को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इनमेंसे यदि पहली बात हो तो प्रतिनिधि समाही मह कर दी जातो है # और सर्व-

च शन्तु याई ज्यान रहे कि प्रतिनिधि नया मह करके देशने न्याय मीनना वैसा नहीं है जैना कि दिग्निस्तानों । जायानों दन्तद सरकार (कार्री गतनिक) नहीं होनी पार्थी अतिनिध समाने महाराहत करने और शिक्युंत भी लोग को ते हैं । प्रसादे काल सरकारपर आग्नेप करनेने वार्थी महीरावश्रास्त्रका शाव नहीं होना तो भी प्रतिनिधितमा प्रहाद होनेरार जो दूनगी साथा संगतिन होनी हैं वह किरते वहीं कार नहीं करता। सारकारकी भी माम-सनूचे वाँच महीने तनका समय पिता जाता है (संग्रदान्तुमार) किम मीनमें वह प्रतिनिध्समाकी रोस्टोकने दस्त्रों रहकर स्वान कर महत्ती है भीर मामी प्रतिनिधित्मामकी साम्या करनेती भी तैयारी कर देशी है। यर यदि सभा मान्न होनेरार सर्वमाणकरों मरकारका थोर विशेष रहता है तो मोनगण पर स्थाप करने है। देने समय विश्वीक्रीसन समस्य बहुत दशक साताती है।

सापारलको उस विषयमें निर्णय करनेका अधिकार दिया जाता है। यदि दूसरी बात हो तो सव मन्त्री या कुछ मन्त्री त्यागपत्र दे देते हैं और सर्वसाधारलसे समा प्रार्यना कर कहते हैं कि हम लोग यथायोग्य शासन करने तथा सम्राट्को अनावश्यक चिन्तासे बचानेमें असमर्थ हैं।#

इस प्रश्कार राष्ट्रीयसमाको विशेषकर प्रतिनिधिपरिपत्रको सम्राद्की सेवामें आवेदन करनेका जो अधिकार है यह
सरकारपर दोवारोप करनेके काममें ही यहत ठीक तरहसे
आता है। संवद १६५५के बाद चीस वर्षमें प्रतिनिधि समाके
अनुमवमें अवार समा मह हुई है, जिनमें चार वार मिन्नमण्डलपर प्रतिनिधिपरिपद्वारा दोवारोप ही बार वा हुई
है। सरकारपर दोवारोप करनेकी वितनी मनोरखक घटनाएँ
हुई हैं, उनमें सबसे अधिक आधार्यक्रमक घटना संवद १६६०
में हुई जिसका परिणाम उसी वर्षके पीप (दिसम्पर १६०३ई०)
मासके प्रतिनिधि समाके ट्रटनेमें हुआ। इस वार सम्राद्के
पास जो आवेदनयन गया था, यह साधारण दोगारोपना
पत्र नहीं था। † परिषद खोलनेके अवसरपर सम्राद्की

जापानमें मिनवीकी निक्नेदारी समीहाण नहां होगी। इस्तिये यह स्वास्त्रक सहाँ है कि कामी सुन्नी वक्षमात ही परम्याग वर्षे । कामी कामी कप्याव समी स्वीर ऐमे विभाग समी, जिनवाद दोखारेष हार हों, परन्त्रमा करते हैं और सह सम्मा पूर्वेष्ट्र हो काम करने हैं।

<sup>†</sup> यह ध्यिनन्दनवर संवार्वों भेंट करनेडे पूर्व जब प्रीनिनिष्ठ समागे अध्यक्ष कोनों दिरोत्तवाने हमें बद्दकर सुनावा तो वस सम्प्य समामदीने उनके सालीरर स्थान नहीं दिशा बडी समझ निवा कि सामूनी श्रीनन्दन पत्र है। समें राजनीति की शेर्र नात नहीं और यह सम्बनकर वनके अनुकूत व्यवता पत्र दे दिया। रीक्षे से वह समामदीको यह मानूम हुआ हि जन अधिकन्दवरायों सुन्न देने भी सान्द में। जिनका अधिकार मन्त्रियस्वरवर दोषारोच करना या तब वे बर्दा हो नता सकते थे।

चकुताके उत्तरमें जो अभिनन्दनपत्र दिया जानेवाला या उसमें समाके अध्यत् (स्पोकर) और उसके दलके नेतामानि बड़ी चालाकीसे सरकारपर दोप आरोपित किये थे। अवतक अभिनन्दनपत्रोंमें कोई राजनीतिक बात नहीं रहती यो क्योंकि ऐसे मसद्द केयल शिष्टाचारके होते हैं। परिपद्दे स्य शिष्टाचारका उह्वहन किया जिससे सरकार चिढ़ गई और प्रतिनिधिसमा मझ हो गयी। हो बार इन होपारोपक आवेदन पत्रोंसे मन्त्रियएडलको भी बदल जाना पड़ा है। इन आवेदन पत्रोंसे मन्त्रियएडलको भी बदल जाना पड़ा है। इन आवेदन पत्रोंसे मन्त्रियएडलको भी बदल जाना पड़ा है। इन आवेदन पत्रोंसे प्रतिनिधिसमाका क्या लाम होता है, इनका यह एक हपासते इसके अठारहर्व और वाईसर्वे अधिवेशनमें समाने दोपारोपके आवेदनपत्र परिषदे और वाईसर्वे अधिवेशनमें समाने दोपारोपके आवेदनपत्र परिषदे निक्षित कराने चाहे थे, पर मताधिक्यके विरोधसे निक्षित न हो सके।

द्यायेद्दर्गपत्र मेंट करनेका अधिकार केवल सन्त्रिमएडलपर दोपारीयण करनेके सम्बन्धमें ही नहीं है। राष्ट्रीय सभाका मधिकार सम्रादकी अन्तर्निहित सचाका सहस्यापी है। अर्थात् राष्ट्रीयसभा उन सव विषयों के सम्बन्धमें सम्राद्ध आयेदन कर सकती है जो सम्रादके अधिकारके अन्दर हैं। कभी राष्ट्रीय-सभाका अधिवेशन काल बढ़ानेके लिए भी इस अधिकारका उपयोग किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय सभा स्वर्म ही अपना अधिवेशन काल नहीं बढ़ा सकती। कभी राजकार्यमें नैतिक आय बढ़ानेके लिए दसका उपयोग किया

सरकारके बन मानूम हुमा कि हत इस ताहका मानैदन एन जरीतन किया जादे-बाता है तो सरकारने अनि नाभि-समाने उत्तरार पुनरिवार करनेका प्रदक्ष किया। एर देमा होना भ्रमानक देश सरकारने समान्त्रनीवार-विभागसे कोनोरी दरहारमें जादे-में रोक दिया मेरी स्वया हो प्रतिमित्ति परिकट्की यह करनेकी साहा हो।

जाता है क्योंकि इन जावेदनपर्योका सर्वसाधारणपर पहुठ प्रमाव पदता है। शासन पद्धति सम्बन्धी वाद्रप्रस्त प्रश्न भी कभी कभी हम जावेदनपर्योद्धारा सम्राद्की सामने उपस्थित किये जाते हैं।

श्रव सम्राट्के पास निवेदन पत्र मेजनेके श्रधिकारका विचार रह गया। यह सरख रितय कि इस समय इंग्लिस्तानकी पार्लमेंटमें जो व्यवस्थापनका कार्य होता है, उसका पूर्वरूप सम्रार्मे प्रार्थना करना ही था। 'मच्य गुगमें' परिपरस्य सम्रार्द्री ग्रासन सचातक थे,न्यायकरने श्रीर त्रिधवनानेका अधिकार उनको ही था। जानसन् महाराय कहते हैं, कि ' पहले प्रतिनिधि-समानो व्यवस्थापन नानृन बनानेना कोई अधिनार नहीं था। परिवदस्य राजा श्रवने कानृत धतलाते श्रीर ग्रासन सबन्धी परिवर्तन विया करते थे। कभी कभी वे मुख्य मुख्य सरदारीले परामर्श करके ही ये सब काम कर लेते थे ग्रीर कामन्स अर्थात् मतिनिधि समाधी निलकुल उपेता पर देते यदि भामन्स समाप्रे समासदाँको कोई नया कानून पनानेकी आधरयकता प्रतीत हुई तो ये पुद कानून नहीं यनाते ये पटिक उसके लिए प्रार्थना करते थे, राजा अपने परिषद्में पैठकर इन प्रार्थना पर्नोको देखते और कानून बनाते थे।" इन पार्थना पर्योका रूप पीढ़ी दर पीढी बदलता गया और यह प्रार्थनाका अधिकार सहकारी अधिकार हो गया और रसी यधिकारसे जागे बढते वढते पार्लमेंट ज्ययांत् प्रतिनिधि सभा द्वारा व्यवस्थापन होनेकी पद्धति व्याविर्मृत हुई है।

सम्राद्भे पास निवेदनयम भेजनेन परिपद्का अभिनार महत्वना है। खासनर इसलिए यह दोपारोप करनेके अधि-नारना काम देश है। सन्त्रमयहलके स्वैर शासनना प्रति कार करनेवाली यह पवलग्राकि है। सम्राट्की सेवामें निवेदन-पत्र ब्रायवा व्यवस्थापनसंबन्धी प्रार्थनापत्र उपस्थित करनेका अधिकार इसलिए महत्त्वका है कि इससे आवश्यक कान्न यन सकते हैं।

इस नियेदनपत्रको हम अप्रत्यक्त आयेदनपत्र कह सफते हैं, क्योंकि यह मन्त्रिमएडलके द्वारा सम्राट्के पास जाता है। निवेदनपत्र भेजनेका उद्देश्य प्रायः सरकारको परामर्श या स्वना देना होता है। निवेदनपत्र लिखे तो होते हैं सम्राट्-के नाम, पर अभिमाय उनका सम्राट्की श्रपेता सरकारस ही श्रप्रिक होता है। प्रतिनिधिसमा बार वार इस अधिकारका उपयोग करती है और नये आवश्यक कानून बनानेकी ओर सरकारका ध्वान दिलाती है। चूँकि राष्ट्रीय सभाको स्वयं कानून यनानेका अधिकार है, इस कारण इस प्रकारसे सर-कारका प्यान नये कानून की आवश्यकतापर आकर्षण कराना स्यर्थका काम यदाना है, तथापि जिन कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है उनकी देखते हुए यही सबसे सुगम और सुन्दर मार्ग है।जापानकी राष्ट्रीयसमाकी सामधिक स्थितिको देखते हुए प्रतिनिधि-समासे कोई विल पेश हो और वह विना सरकारकी सहायताके कानून वन जाय इसकी सम्मावना बहुत कमहै। इसलिव स्थयं कानूनका मसविदा तैय्यार करनेका कप उठानेकी अपेक्षा नधीन कानूनके लिए सरकारसे प्रार्थना करना वसीके द्वारा विल तैयार कराना और उसे प्रतिनिधि सभामें उपस्थित कराना ही कानून बनवानेका सबसे लंबा पर चास्तवमें वेखनेमें सबसे छोटा मार्ग है, जवतक कि समा मन्त्रिमएइलके अधीन है और मन्त्रिमएडल उसका उत्तरदायी नहीं है।

मार्थनावत्र स्थीकार करना, सरकारसे प्रश्न करना, सम्राट-

'की सेवामें भ्रावेदन तथा निवेदनएन भेजना इत्यादि श्रधि-कारोंके ग्रतिरिक्त भीर भी कई छोटे मोटे श्रधिकार परिपत्कों हैं। इ परन्तु सभी लोकतन्त्र-ग्रासन-पद्धतियोंमें जो अधिकार होते हैं ये वे ही हैं, कोई नये नहीं, इसलिए उनके सम्बन्धमें कुछ न लिखकर अब हम परिषद्वकी दोनी सभाजीके परस्पर सम्यन्ध और अधिकारका ही विचार करेंगे।

शासन-सम्बन्धी विधान तथा उसके क्रीड (नियमी) से परिपद्को धर्मविधान-सम्बन्धी अर्थात् नये कान्न वनानेके जो कुछ अधिकार प्राप्त हैं वे दोनों परिपदोंको समान रूपसे मिले हैं, अन्तर केवल यही है कि आगामी धर्मकी भाय-व्यय-गण्ना पहले मतिनिधि परिषद्में करनी पड़ती है। इसलिप दोनों सभाएँ समकत्त समभी जाती हैं, कोई किसीसे ऊँची या नीची नहीं समसी जाती, धर्मविधानमें दोनी समान ऋषि-कारी और सहकारी समझी जाती हैं। परन्तु बस्तुतः यह तो तद सम्मय था, जब दोनों समार्ग्रोका सङ्गठन एक ही दङ्गसे हुआ होता और दोनोंके राजनीतिक आचार विचार एकसे होते । परन्तु सरदारपरिपद्व श्रीर प्रतिनिधिपरिपद्की रचना परस्पर विलकुल भिन्न है। दोनोंके समाज अलग हैं और सार्थ (हेतु ) भी अलग असग हैं। इसलिए मेलकी अपेशा विरोध ही अधिक है और विरोधका परिणाम यही हुआ करता है कि दोनोका परस्पर व्यवहार ही बन्द रहे या एक दलदूसरे दलके सरपर चड़ बैठे।

जर्री धर्मविधानके दो अक्न होते हैं, बहाँ एक परिपट्ट

शिराहुर न हो सकतेके अधिकार, बाद-विवादमें भाषणकी स्वतन्त्रता, परिबद्ध-की पुष्टिके लिए यथायोग्य प्रकृत्य कर सकता अपना कार्यक्रम निवासत कर सकता अपना स्तत्व कायम रखनेके लिए दश्ट दे सकता और निकान बाहर कर सकता शदादि है :

दूसरी परिषद्से, सब बातोंमें नहीं तो कुछुमें तो अवश्य ही,

बढ़कर होती है।

उदारहणार्थ श्रंग्रेज़ी शासन-पद्धतिके सम्बन्धमें श्रध्याएक डायसी कहते हैं- "आधुनिक शासन-सम्बन्धी नीतिका यह यहत ही उत्तम सिद्धान्त है कि धर्मविधानके कार्यमें लॉर्ड-सभाको अन्तमें कामन्स सभाका निर्णय ही खीकार कर लेना चाहिए।" सं० १७२=में लॉडॉने ब्रर्थसम्बन्धी मामलेमें कामन्स सभाका ही सम्पूर्ण प्राधान्य स्वीकार कर लिया था श्रीर फिर सं १६१७ में कागुज़-करवाले कगड़ेमें लॉडोंने हार मान ली श्रीर ये कागुज़पर कर नहीं लगा सके। संयुक्त राष्ट्रीय शासन-पद्धतिने तो प्रतिनिधि सभाहीको आयवृद्धिके विल बनाने-का अधिकार दे रक्खा है, और सन्धि करने तथा कुछ उद्य-पदल कर्मचारियोंको नियुक्त करनेका अधिकार राष्ट्रपति श्रीर शिष्टसभा अर्थात् प्रेसिडेंट और सिनेटकी दिया है। परन्तु वास्तधर्मे शासनपद्धतिके रचना वैचित्र्यके कारण प्रतिनिधि-सभाका विना विचार किये राष्ट्रपति श्रीर शिष्ट-समा (प्रधान न्यायालय) अर्थात् प्रेसिडेंट और सिनेट ही सुमीम कोईके ह न्यायाधीशोंमेंसे ५ की सहायतासे समस्त राज्यशासन स्वयं कर सकते हैं।

संवत् १६३२ का फ्रान्सका शासनिध्धान जापानके वर्त-मान शासनिवधानसे कई शंगोंमें मिलता है। यथा प्रत्येक फ़ानूनपर राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि परिषद् और सरदारपरि... । पद्की स्वीकृति होनी चाहिए। वीनों सभाएँ अलग फ़ीनूनके प्रस्ताव कर सकती हैं।पर वार्षिक आयन्ययका प्रस्ताय पहले प्रतिनिधिनसभागे उपियत किया जायगा। एपर जब हम दोनों देशोंके पास्तियक शासनग्रैलीपर विचार करते हैं तो विधानों. २२६

के शब्दोंकी समानता होते हुए भी कार्यवदालीमें पहुत अन्तर पाते हैं। इस समय फ्रान्सकी कार्यमणाली ऐसी है कि प्रतिनिधि-द्योंका (डेप्युटियोंका) समाके ही वार्षिक सायव्ययके चिट्टेपर पकमात्र पूरा व्यथिकार है, और इस सरह मन्त्रिमएइल उसी

के सामने उत्तरदायी है। यद्यपि विधानानुसार मन्त्रिगण दोनों परिपदीके सम्मुख उत्तरदायों है फिर भी फ्रान्तको दोनों समायोका उद्दम एक ही खानसे होता है। अर्थान सार्वजनिक निर्याचन-एकका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और वृक्षरेका ग्रमत्यत् । इसलिए हम कह सकते हैं कि फाल्समें राज्यसत्ता-

का चरम अधिकार लोगोंके हो हाथमें होता है। अय शासनविधानके शन्त्रोंको छोडकर राष्ट्रीय परिवह की दोनों समाधाके परस्पर सम्बन्ध और अधिकारका विचार

करें। इसके लिए हम सममते हैं कि ग्रासनपद्धतिके निर्माः ताओं के इराइंका पदले विवार करना सबसे अन्दा होगा।

सरदार परिषद्व बनानेमें निर्माताझोंका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि समाके राजनीतिक दलांका उद्योग पढ़ने न पाये। उनकी यह इच्छा थी कि "यक देशीय आन्दोलनके प्रभाव" श्रीर प्रतिनिधि-समाके "बहुसंख्यक समासदाँके ययेच्द्राचार"पे नीचे मन्त्रिमएडल द्व न जाय । उन्होंने यह सोचा कि यह सरदार परिषद् जिसमें कि "समाजके यह यह

लोग" ही होंने, प्रतिनिधि समाकी इस मयकर खाँचीको रोकेगी श्रीर उसके श्राक्रमण्से सरकारकी रहा करेगी। रतो कहते हैं, "यदि सरदार-परिपद् अपना काम ठीक ठीक करें तो उससे राजनीनिक दलीमें समानठा रहने, विना समसे दुसे व्यर्थका पादविवाद ( प्रतिनिधि सभामें ) करनेकी कुमवृति रोफने ग्रीर शासक ग्रीर शासितमें मेल बनाये रखनेमें इसका बहुत ही श्रच्छा उपयोग होगा।"

परन्तु दोनों समाओं में राजनीतिक अधिकारका वरावर होना व्यवस्थापन कार्यमें पूर्ण ककावट ही समम्भना चाहिए। निर्माताओं की यह रूज्ज क्लापि नहीं थी। वे चाहते थे कि प्रतिनिधि समामें यदि सुसङ्गठित राजनीतिक दल खड़े हो । जार्ये तो सरदार-परिपड्के द्वारा उनका दमन हो और राष्ट्रीय-समापर सरकारका पूरा-अधिकार रहे। पर प्रश्न यह है कि सरदार-परिपड्के यह काम निकलता भी है ?

सरदार-परिपदके ३६= समासदोंमेंसे २०१ परम्परागत अधिकारी और सरदार प्रतिनिधि हैं, १२२ सम्राट्के मनोनीत हैं और ४५ श्रधिकतम कर देनेवालोंके प्रतिनिधि हैं। यह कहने-की शायद कोई आवश्यकता नहीं है कि ये २०७ सरदार अपना बड़प्पन ग्रौर अपनी राजनीतिक मर्यादा बनाये रखना ही अपना कर्तव्य सममते हैं और यह नहीं चाहते कि सर्वसाधा-रणको राजकार्यमें कुछ विशेष अधिकार न दिये जायँ। यदि किसी विशेष अवसरपर देशभक्तिका ही उनके हृद्यमें सञ्चार हो जाय तो वात दूसरी है। ये सरदार जय एक हो जाते हैं तो सरदार-परिपर्मे रनका ही मताधिका होता है। रनके याद संख्यामें सम्रोटके मनोनीत समासर्वीका नम्बर है। ये मायः सरकारी कर्मचारी, नीम सरकारी कर्मचारी या भृतपूर्व सरकारी कर्मचारी होते हैं और उनके माव और विचार सरे-कारके ही होते हैं। सरकारका बदौलत ही वे सरदार-परिषदु-के सदस्य होते हैं। कानूनके शन्दानुसार तो सम्राट् विधा .या विशेष राज्यसेवा करनेके कारण इन्हें मनोनीत करते हैं, परन्तु यह कार्य उस मन्त्रिमएडलके परामर्शके अवसार होता

२२व

है जो सर्वेक्षाधारक्षके सामने उत्तरदायी नहीं। ये मनोतीत समासद जीवनभर समासद रहते हे और सरदार-परिपट्टमें ये ही सबसे योग्य होनेके कारण अपना प्रभुत्व जमापे रहते हैं। स्थमायतः ये मनोनीत समासद और सरदार अपनी

स्वभावतः ये भनोनीत समासन् और सरदार अपनी समासो भ्रेष्ट समभते हुए निजली समासी एक वात भी मान लेना नहीं चाहते । इससे एक एक हो रोचक उदाहरण यह है कि २२ फारगुन संयन् १.९८६ में (तारील ५ मार्थे १.८०१) महाग्रय नेमोतोने प्रतिनिधि-परिवड्से एक व्याच्यान हैका सदार परिवड्से सुधारकी धावश्यकता बततायी। मर्द्र मनो-नीत समासदेंको उन्होंने निन्दाकी और उनके ब्राजीयन समा-सद् रहनेनो हालतपर यहुन हो शोक प्रकट किया। सरदार्य मो यहुत ही बुरा लगा और उन्होंने नेमोतोके व्याच्यानय मार्सनास्वक प्रसाव पास किया और कहा कि वह सरदार परिवड्स अपमान हुआ तथा पेस व्याच्यानका किसी स्थय समयक समामें होना न्याय और नीतिके विकट है।

सरदार-परिषद्वे अन्य ४५ समासद ऋषिकसम कर देने वाले होते हैं। यह सरदारीकी कुल संक्याका झाठवाँ हिस्स है। ये लोग कपयेके धनी होते हैं, विदाक्ते नहीं इसलिए इनक प्रभाय भी ऋन्य समासदीकी धपेता बहुत ही कम होता है

सरदार परिषद्के इस वर्णनले उसके राजनैतिक विवारें श्रीर प्रवृत्तिर्योका निर्देश हो जाता है। सरदार-परिषद् मन्त्रि

<sup>•</sup> प्रभितिक ममाने मारदार-ज्याके चय प्रमायको योचे एका नहीं की । दरन म तिविक्त्याके आपदाने मायाके पर विमोददात भुग्नित्व पर तुत्वह मिन्दे करों तिवा या कि रोजों मामार्थिको चाहिए कि परमार माथानाथ व्यवहाद वर्षे, स्वर १६ समाने भ्रमितरीको श्रम्, "मे प्रयोक स्वयारे प्रयोक्त चयने व्यावे द्यावार द्या भ्रमित है किमी ममाने द्यारी समाने मारवारों या स्वयारे प्रदान देनेका सोचे भ्रमिता तरी है

मराडल या सरकारका ही प्रायः पक्त लेती है, मन्त्रिमराडलमें कोई हो, जवतक वे अधिकारीवर्गके परम्परा आस प्राधान्यको कार हो। जयतक ये अधिकारियां के उत्तर में त्या के सामने हैं मानते हैं और प्रतिनिध-परिपट्चे राजनीतिक दलींसे अलग रहते हैं, तदतक सरदार-परिपट्च उसीका पत्त करेगी।\* परन्तु यदि मन्त्रिमण्डलके सभासद प्रतिनिधि-समाके किसी राज-भीतिक दलसे जा मिलें तो सरदार-परिपद् सरकारका विरोध करने लग जाती है, संवत् १६५० में इन्होंने जब मन्त्रिमएउलकी रचनाका पुराना ख्याल छोड़कर नवसङ्गठित पुराने राज-नीतिक दलका नेतृत्व महण किया और कुछ कुछ दलयद्धताके सिद्धान्तपर मन्त्रिमएडल यनाया तब एकाएक सरदार-परि-पद्के सब दल एक हो गये और उन्होंने मन्त्रिमण्डलका थिरोध फरनेपर कमर कसी, खाँकि एक तो यह दलबद्ध सरकार (पार्टी गवनेंमेंट) हुई, और दूसरे इतोने अपना पहला दक्ष यदल दिया और राजनीतिक दलोंके वशमें आ गये। सरदार-परिवद्दने इस इदताके साथ सरकारका विरोध किया कि 'संघत १६५= का यार्थिक आयब्ययका चि । पास करानेके लिए इतोने लाख सिर पटका पर यह पाल न हो सका, ब्राखिर इतोको सगड़ा मिटानेके लिए सम्राट्के ब्राहा-पत्रसे काम लेगा पड़ा।

परन्तु जवतक मन्त्रिमण्डल अधिकारीवर्गका पद्मपाती और श्रमुत्तरदायी शासक बना रहता है तवतक सरदार-सभा-में उसके पत्तके लोगींकी कमी नहीं होती। प्रतिनिधि-समासे कोर्र विल पास हुआ और सरकार चाहती है उसमें अमुक

कामन्स-समाके मुकाबने लाई-समाको बहुत हो थोडा श्रांपकार है। परन्तु जापानमें सरदार-मधा और प्रतिजिविनसभा दोनोंके श्रावकार (संबदनाके शनुमार) बरावर है।

परिवर्तन हो या वह विल रद हो जाय तो सरदार-परिपद् उस विक्रम संशोधन करती है या उसे विचाराधीन रखकर उसका जीवन नष्ट कर देती है। कई गलाघोंट्र कानून, यथा संवत् १६३६ का समा-समिति-विधानः १६४० का प्रेस-विधान श्रीर १६४४ का शान्तिरज्ञा-विधान, शासन-विधानके पूर्व सर्व-साधारएकी राजनीतिक क्रांतिके प्रयत्नीकी रोकनेके लिए बनाये गये थे, शासनविधानके बाद भी कई वर्षीतक वने रहे, क्योंकि प्रतिनिधि-परिपदुके करने हीसे क्या होता है, यहाँ तो सरकार और सरदार परिषद मिली हुई थी। कई अधिये-शनों में प्रतिनिधि-परिषद्में कभी बहुमतसे और कभी एक-मतसे इन कामूनोंके रह करने या इनमें संशोधन करनेवाले बिल पास किये। परन्तु सरदार समाने उन्हें हवामें उड़ा विया। इसी सरदार-परिपद्दको यह यश है कि संवत् १६५५ तक शान्तिरहाका कानून रह न हो सका। भूमि-कर कम करने, भूमिका मृत्य कम करने, कानून संशोधित करने तथा निर्वाचन पद्धतिको सुधारनेके सम्बन्धमें इन सभार्थीमें ( यथाकम प्रथम और तृतीय श्रधिवेशनमें, चतुर्थ झीर पश्चम अधिवेशनमें, तथा अएम, द्वादश, अयोदश और चतुर्दश अधि-वेशनमें ) परस्पर खूब कलह और धादविवाद हुआ। इसफलह श्रीर पादविवादसे भी सरकार और सरदार परिपदका प्रति-निधि-परिषद्से कैसा ब्यवहार है, यह स्पष्ट प्रकट होता है। †

<sup>ी</sup> भूम रचा कुमलेवा हिताहित देवनेकाने समानद प्रतिनिध नमाहित दिरोर होने हैं, नयों क नामानों क्लोड़ दे नमान वामीनावर सरकारित हो। कविकर नहीं है। बस्तिक व्यभानक लामान वामोन सम्बन्धी अतिनिधियाओं समानद ही दिरोर मनुस्त रहते हैं भेर सरदार-माना तथा सरकार प्रांतकृत रहते हैं। क्लोक्स क्लानित ही सरकारों सम्बन्धि के सरकारों सम्बन्धि का सरकारों सम्बन्धिक कामान्य हो। है।

विशेषकर ऐसे अवसरपर जव कि प्रतिनिधि-सभा वार्षिक आय व्ययके चिट्ठेपर व्ययके श्रङ्क कम कर देशी और सरकार-को तंग करती है, सरदार परिषद् सरकारको बहुत सहायता कर सकती है, क्योंकि उसे मी इस विषयमें परिणहुके बरावर ही अधिकार हैं। प्रायः सरदार-परिषद् पहलेके अह ही पुनः उद्धृत कर देती है और पुनर्विचारके लिए प्रतिनिधि-परिपद्के पास मेज हेती है। प्रतिनिधि-परिषड्को सरदार-परिषड्की यह दस्तन्दाज़ी पसन्द नहीं आती। तथ प्रतिनिधि-परिषड् दोनों समामाको संयुक्त अधिवेशन करानेके लिए कहती है। इस अधिये शनमें दोनों सभाओंके समसंख्यक प्रतिनिधि होते हैं। शायद यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे अधिवेशनके दोनों सभा श्रोंके प्रतिनिधि अपना अपना पत्त समर्थन करने-का यथा शक्ति यदा करते हैं। परन्तु अन्तमें प्रतिनिधि परिषद्-के समास द् बड़े सहूटमें पड़ते हैं, उन्हें या तो विरुद्ध पत्नकी कुछ वार्ते स्वीकार कर लेनी पड़ती हैं या प्रतिनिधि परिपदके विसर्जनके लिए तैयार होना पड़ता है। सरदार परिपद्की इस प्रकारकी कठिनाइयोका सामना कभी नहीं करना पड़ता। इससे यह स्पष्ट है कि बरावरीका मगड़ा नहीं है और प्रति-निधि परिपद्को ही परास्त होना पड़ता है।

कहतेको तो सरदार-परिपद् प्रतिनिधि-परिपर्से अधिक हद पनायो गयी है और उसको सुविधाएँ भी यहुत अधिक हैं। यदि सरदार-परिपर्दको सरकारका साहाय्य हो या सर-कारको सरदार-परिपर्दका सहारा हो तो उनमेंसे कोई भी प्रतिनिधि-परिपर्द्रपर अपना प्रमुख जमा सकता है, पर मिन् मण्डल चाहे कि सरदार परिपर्दको अपने यहाने कर ले तो प्रतिनिधि-परिपर्दका साथ होते हुए भी उसके लिए यह जरा प्रतिनिधि-परिपर्दका साथ होते हुए भी उसके लिए यह जरा

### २३२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

समानो कोई मह नहीं कर सकता। यह सब है कि मन्ति-मगडल सम्राट्से पहकर सामान्य संस्थाके ऋतिरिक्त कई मनोनीत समासन् यनाकर सरदार परिषद्में थपने अनुकृत मनोंकी संस्थायडा सकता है, पर विसर्जनका सा सीधा

टेढ़ी खीर ही है ] कैसा ही महत्वपूर्ण या आवश्यक कानून हो, सरदार-परिषद् उसे पास होनेसे रोक देती है, और तब भी

सादा काम यह नहीं है और न सुनमतासे हो हो स कता है। तथापि सरहार-गरियहको एक यातको वड़ी आसुविधा यहा है कि यह सर्वसाधारणसे बहुत दूर है। आहे यासन-विधानका सिद्धान्त प्रजासचाक हो या राजसचाक, इसमें

विभानका सिद्धान्त प्रजासचाक हो या राजसचाक, इसमें इक्क भी सन्देह नहीं कि राष्ट्रके राज्ञनीतिक उत्कर्षका व्यक्तिम साधन सर्वसाधारणमें हो है। शासनविधान सरदार-पर्वस पद्दुको प्रतिचिध-परिपद्दे वशायर अधिकार दिया और बाहत उससे भी ऊँचा दिया सही, पर सरदार-परिपद्द लोकप्रतिनिधियोंकी परिपद्व नहीं है, और उसकी तो यही

वडी सारी दुर्वलता है। दिन दिन प्रतिनिधि-परिषट्दीपर लोगोंका अधिक अधिक आक्रमण हो रहा है। परन्तु प्रति-निधि-परिषट्के लिए यह बडा ही कठिन है कि यह संस्वार-परिषट्गर अपना प्राक्षाण और गौरव क्षमा ले क्योंकि इस

निभिन्परियद्के लिए यह बड़ा ही कड़िन है कि वह संस्तार-परिपद्दार अपना प्राधान्य और औरव कमा ले पर्योक्त इस समय तो अधिकारीचक और सरदार-परिवद्द दोनों स्व दूसरेका परावर साथ देते हैं। जबतक यह कार्य न हो लेगा तेयतक शासनपद्धतिका शान्तिवृत्य जलता असमन है।

## चतुर्थ परिच्छेद

#### निर्वाचन-पद्धति

शासनपद्धतिके निर्माण करनेवालोंकी सुद्धिमसासे हो या केपल देला देशी ही हो, जापानमें निर्वाचनका विधान शासन थिधानसे स्वतन्त्र रफ्ला गया है यह वड़ी सीमाग्य की वात है। क्योंकि शासनिवधानमें परिवर्तन करना श्रसम्भव नहीं तो यहुत किन श्रयप्य है। और वयपिं नृतन प्रकारकी शासनप्रणालियोंका एक यड़ा श्रावश्यक अंश निर्योचनकी रीली है तथापि श्रावश्यकतानुसार इसमें कदा परिवर्तन करना ही वहुता है। इस कारण इस सम्भयमें जो कायदे कराना ही वहुता है। इस कारण इस सम्भयमें जो कायदे कानून हो जनको श्रपरिवर्तनीय शासनिवधानसे श्रतम ही करना ही जरता है और जापानमें पेसा ही किया गया है।

संवत् १६२४से श्रंगरेजी सङ्घटनमें निर्याचनमणालीके परियत्तेनसे श्रधिकारकी तुल्य शतता कैसे नष्ट हुई, इस स्वयन्ध्रमें श्रांग्लदेशकी शासनपद्धतिका उदाहरण लेना शिक्षा-प्रद होगा। संवत् १६२५ की।शासन प्रकारसे यदि तुल्ताको जापे तो आज यहुत अन्तर भालूम पड्ता है। परन्तु शासन-शैली जिन विधानीपर खित है—उनमें कुछ भी श्रन्तर नहीं हुआ है। अन्तर केशल निर्वाचनकी शैलीमें हुआ है। विधा-पक्षी संप्या दिनपर दिन बढ़नेके कारण शासन प्रकारहीं अन्तर मालूम पड़ने लागी है। कहीं पहले यह कहा जाता या कि कामन्स समा मन्त्रियों से जुतती है और उनपर श्रवना—अधिकार रणती है और समस्य स्वासन

पर प्रभाव दालती है। कि कहाँ अब यह हालत है कि निर्याचक गण वास्तवमें मन्त्रियों को जुनते हैं और मन्त्री मण्डल यह निश्चय करता है कि किन वार्तीपर और वहाँतक वामन्स समा यहस करे। है इस समय वहाँपर निर्वाचन विधानों के कारण निर्वाचनों की सस्या यहत वढ़ गई है। अब लोग रस कारण किसी के लिए अपना मत नहीं देते कि हमसे यह अधिक योग्य है और अच्छी राथ देकर सरकारी काममें सहायता देगा। अब लोग यह समझर किसी के लिए मत देते हैं कि यह अधुक मन्त्रीका साथ देगा और अधुक अमुक दिश्च के प्रकार के प्रमुक्त अपना मत हों। हो अपने करने अपना मत देते हैं कि यह अधुक मन्त्रीका साथ देगा और अधुक अमुक विधानों के प्रकार अपना मत देगा व्योक्ति वे ही अपने करने अपना मत देगा व्योक्ति वे ही अपने करने किसी किसी है।

शास्त्रपदितिके निर्माताओं ने स० १६४६ में निर्याचन कातृनका मसिनेहा तय्यार किया और उसी वर्ष वह पातृन वाता। नधीन शास्त्रपदितिकी घोषणा भी उसी वर्ष हुई है। अब निर्पाचन कातृन जारी हुआ तर उसके दोप रिशामित होने ति ने विदाय हिन से निर्माचन होने ति निर्माचन तथा मिवाबित दोनोंनी हैसियत हतनी वडी रस्पी गयी थी कि बहुतसे राजनीतित इस कातृनसे वहत ही असन्तुद हुए। तथापि कातृनका सुधार होनेने पूर्व छ साधारण निर्माचन हुए थे। स०१६४४ में यह कातृन सम्रोधित किया गया थाँ र उसी सग्रीवित कातृनके अनुसार इस समय आधानमें निर्माचन हुए थो। साथीवित कातृनके अनुसार इस समय आधानमें निर्माचनका कार्य होता है।

स॰ १६४६ के पुराने कानूनके शतुसार एक एक समा सदनो सुननेवाले होटे होटे निर्माचनस्य बनाये गवे थे।

सदेश सुननवाल झाट झाट निर्माचनसूत्र बनाय गर्व थ। भरपेक (क् या फेन) नगर कई निर्माचकस्त्रेमीम बँट गया था,

<sup>•</sup> दरहाट † शनसन

श्रीर कुछ पड़े चेत्रीको छोड़कर इन सबसे एक एक सभासदः चुना जाता था। चेत्रीमें वैचित्र्य-रचनाके कारण श्रीर विभागः करना श्रसम्भव या। उन चेत्रीको दो सभासद चुननेका श्रीध-कार दिया गया था।

प्रतिनिध्नसभाके समासदीकी संख्या ३०० रक्की गयीधी स्थार प्रथम निर्वाचनके समय २७ अवाइ संवत् १६४० में(ता० र सुलाई १८६०) ४५०००० और छुठे निर्वाचनके समय १७ आयण संवत् १६५५ में (१ अगस्त १८६८) ५०१४५७ निर्वाचन थे। यही सं० १६५५५ वाला निर्वाचन पुराने कानूनके कालका अस्तिम निर्वाचन था! उस समय जापानकी जन-संख्या : करोड़ २० लाख थी। प्रतिनिधिका कार्यकाल वार वर्षका था।

पुराने कानूनके अनुसार निर्धाचक होनेके लिए ये हातें थीं। एक तो निर्वाचक पुरुष (की नहीं) होना चाहिए, दुसरें ययस २५ वर्षके कम न हो (पागल, जुड़्युद्धि, अपराधी, धागी, दिवालिया, या फोजी विपादी न हो ), निर्याचन-केम में कमसे कम यह एक वर्ष रह चुका हो और निर्याचकांफी फेहरिस्त यननेके दिनके पूर्ववर्षमें कमसे कम १५ येग (लामम १२॥ ४०)-सरकारहों वार्षिक कर दे चुका हो। यह फेहरिस्त खानिक सरकारहारा धावण मासमें बनायी जाती थी।

मेम्परीके उम्मेदवारीके लिए भी ये ही शर्ले थीं, केवल षयस् में इतना अन्तर था कि २५ के बदले इनका वयस् ३०के

अपरेही।

इस निर्याचनकानूनमें सबसे विचित्र वात, जिसे जानकर पाद्यात्य देशवासियोको कुत्तृहल होगा यह है कि शिन्तो या यौर परोहित. ईसार्र वादी और धर्मोपदेशक उम्मेद्वार नहीं हो सकते थे। इसका कारख यह या कि राजकाजमें पार्मिक भगडे न उपस्थित हों। स॰ १६५० के सहोधित कानूनमें मी यह शर्त रक्को गयी है। और इसके अनुसार प्राथमिक शालाओं के शिक्तक और सरकारका काम ठेकेवर करने गर्के ठेकेटार भी उस्मेदवार नहां हो सकते।

पुरानो निर्वाचन पद्मतिमें निर्वाचन खेरों में मत देनेवाली का वेहिसाय बँदवारा निर्वाचकोंकी हैसियतका परिणाम, निर्याचनत्त्रकोंके विमानोंकी सङ्कार्णकों, उस्मेदवारोंकी हैसियत और मुकामकी ग्रार्च ओर प्रकट थोट देनेकी पद्मति इत्यादि मुख्य दोव थे।

मालुम होता है कि शासनपद्धतिके निर्माताओं हो यह ठीक ठीक अन्दान नहीं था कि निर्याचनपद्धतिका शासनपद्धतिकी कार्यमणालीयर यथा परिणाम होता है। उन्होंने पाश्चात्य देशों की देखादेखी एक निर्याचन कानून बना डाला ! निर्मा चर्को शौर निर्वाचितीका विभाग तथा उनकी योग्यताके सवन्यमें निचारसे बाम नहीं लिया गया। उन्होंने निर्वाचकी और निर्जाचितोंके तिए यह १५ येन (लगभग २२५ ह०)नार्पिक करकी शर्स रख दी और यह विचार नहीं किया कि ऐसा कटनेसे किन लॉगॉको अधिक बोट मिलेंगे और किनको धम। उन्होंने चपना सीघा हिसाव सामने रक्ता और प्रत्येक नगरके निर्माचित सेन प्रयादित किये और उन्हें एक लाख शीस हजार मनुष्योंके पीछे एक प्रतिनिधिके हिसावसे एक या दो प्रति निधि चुननेका अधिकार दे दिया। उन्होंने स्थानिक प्रमेद तथा लोगोंके मानसमूग और योग्यताका सदम विचार नहीं किया। जिन प्रदेशोंकी जनसङ्या एक लाखसे वो लासतक

यी उन्हें एक और जिनकी २ से ३ लाख थी, उन्हें दो सभासद चुननेका अधिकार दिया गया ।

परिणाम यह हुआ कि कहीं केवल पर या पर मतदाता नार्याण वट उला का जार जार करते थे और कहीं ४३०० से भी अधिक मतदाता होते थे, और दोनोंके लिए प्रतिनिधि-समामें एक ही एक सभासद जुननेका अधिकार या। इस वेहिसाव वैटवारिके कारण प्रायः पेसा होता या कि अल्पसंज्यक निर्वा-चर्कोसे ही अधिक सभासद आते थे, और राजनीतिक दलोंके भिन्न भिन्न स्थानोंमें अनेक मत होते हुए भी उनका एक भी सभासद निर्वाचित न होने पाता था। उदाहरणार्थ, प्रथमही श्रधिवेशनमें कायागासे प्रागतिक (गि-इन-शिङ-काजिझो) दल-का एक ही ब्राहमी चुना गया जिसके १२४१ मत थे श्रौर जिस उदारवादी (जियू-कुरावू) दलके ११६० मत थे, उसके तीन आदमी चुने गये। येहिमे प्रदेशमें प्रागतिक दलके ३५४२ मती पर दो आदमी खुने गये। श्रीर उदारमतवादियों के ३२६७ मतापर ६ ब्राइमी चुमे गये। दूसरे निर्वाचन में नागासाकीमें =१७मतीपर पुनरान्दोलक (रिष्परानिस्ट, जिक्नश्रो-को स्रोकाई) दलके पाँच आदमी खुने गये और उदारमतवादियोंके (यापोइ-क्रय) १३२१ मतीपर नारामें दो ही आदमी निर्वाचित हुए, इत्यादि । छः अधिवेशनोंमेंसे ऐसे और कितने ही इप्रान्त दिये जासकते हैं।

दूसरा दोप पुरानी पद्धतिका यह था कि हैसियतकी शर्ते लगी रहनेके कारण भिन्न भिन्न कवाके लोगोंमें प्रतिनिधि-निर्याचनका प्रधिकार यद्योचित प्रकारसे विमक्त न हो सका या। सं० १८४६ में (जिस वर्ष निर्याचनका कानून वना) सर-कारकी जितनी शाय हुई थी उसका दो तिहाई हिस्सा ज़मीन

#### '२३= जापानकी राजनैतिक प्रगति

की लगानसे वस्त हुआ था। परन्तु व्यवस्थापकाने इस

वातका विचार नहीं किया। जिसका परिण्या यह हुआ कि 'निर्याचकों में भूमि श्रस्ताधिकारों की संस्या हो प्रधान हो गयी। रसके आतिरिक स्युक्तिसिपेलिटियों का (टोकियो, फारेटो और अपेताकाकों छोड़कर) स्ततन्त्र निर्वाचकों के कार्य नामकासी निर्वाचकों के कार्य नामकासी निर्वाचकों के कार्य नामकासी निर्वाचकों के हार्य नामकासी निर्वाचकों के हार्य नामकासी निर्वाचकों के हार्य हो जाना पड़ता था। फलकः आतिनिधिसमामें भूमि स्तत्य और भूमिश्वत्याधिकारियों के समासद ही अधिक होते थे और शिल्प तथा व्यापार-वाण्यिक सितिविध यहत ही क्या निर्वाचकों के सित्विध समाके प्रवाच में कार्याव होते हुए उस समयके प्रतिनिधि समाके मुख्य मन्त्री महाश्य होयाशिद्यां के कहा था कि प्रतिनिधि समाके सुक्य भासदों में याशिकारीके प्रतिनिधि के वितिविध समाके ३०० समासदों में याशिकारीके प्रतिनिधि के वितिविध समाके ३०० समासदों में याशिकारीके प्रतिनिधि के कहा थे के

पुराने कानूनका एक और दोष वह था कि बहुतले लोग जो वड़ी योग्यताफ साथ प्रतिनिधिका कर्तव्य कर सनते थे, इस कानूनके कारण निर्वाचित नहीं हो सकते थे, ११ येन वार्षिक तर तथा एक वर्षतक स्थानियेग्रेयों निवासकी जो गर्त थी उससे बहुतसे योग्य पुरुष प्रतिनिधित्यके उम्मेद्वार न हो जके। जापानमं परेसे बहुत लोग हैं, जो शुद्धिमान और सामर्ज्यान, होते हुए भी इरिद्धाक्स्थामं पड़े हुए हैं। जापान-में केयल धनी ही शिवित और सम्य नहीं होते। वहाँ विधा-का धनसे अधिक आदर है। अस्तु। उस समय बहुतसे हुद्धिमान् राजनीतिक सामुराहवाँ थे जोकि पहले एत्रियसा पर्वे अपने मालिकके आध्यमें रहकर उनसे वार्षिक हुत्ति पाते थे। और बन्हें धन बटोरनेकी चिन्ता कमी न होती थी। यहुतसे निर्धन ही थे और यहुत योड़े पेसे थे जिनके पास ज़मीन जायदाद होगी। इसलिए शोगून शासनके नष्ट होनेपर सामुदादयांको चारयाद स्थान यहला पड़ता या। इस प्रकार स्थायी नियास न रहनेके कारण बड़े बड़े कुशल राजनीतिझ उम्मेद्दार नहीं हो सकते थे।

नियां वनसेयके सद्भीण विमागों के कारण निर्वाचनमें पक्ष-मेदको मात्रा अधिक होती थी। स्थानिक अधिकारियों और यह यह ज़मीं हारों के सामने विद्यान और योग्य पुरु पीको मात्रा हार जाना पड़ता था, क्यों कि गाँ की जीत कसर्यों में अधिका रियों और ज़मीं हारों का ही आधान्य होता है। इसके अतिरिक्त दो दो सभासदों के एक साथ नियां चित करनेकी विधि होनेके कारण मायः यहुत ही अयोग्य सभासद भी खुने जाते थे, क्यों कि निर्वाचकगण योग्य सभासदों के साथ इनके भी नाम एक ही एचेंयर लिख हेते थे।

पुरानी पद्धतिमें शिकायतकी एक यात यह मी थी कि निर्वाचक ग्राफपसे अपना मत नहीं दे सकते थे, क्योंकि निर्वाचक अप्यक्तिंके सामने ही उन्हें हस्ताकर करना पड़ता था और इस मकार मत पहले ही मकाश्चित हो जाते थे।

वालास महाग्रपने वेनधमके सुख दुःखके उपयोगितावाद तथा मिलके वीद्धिक चरित्रवादकी दिएसे गुत और प्रकट मतदान पद्मतिके गुण्दोपांको बहुत ही वोग्यताके साथ झालो-चना कोई और यह परिणाम निकाला है कि, प्रत्यत्त मय दिख-कानेके शतिरिक, मतसंग्रह करनेकी आवाज, नियांचनेल्सु-विग्रेपके मित्रांकी उत्तेजना, उसके विरोधियाँके चेहरीए जीतको सतक और स्थानिक मधिकारियाँकी अग्रसक्ताके सरपर सद्भेत, इन सबके सामने मनुष्यको युद्धि थेचारी २४०

विमृद्धं हो जाती है। " वास्तवसँ, जापानको भी उस वातका अनुभव हो खुका है कि प्रकट मत देनेकी पद्धतिसे मत दातायाँका मत अस्पिर रहता है, मत प्रार्थीके गल्द, कर्चव्यक्ता स्मरण, स्थानोय रईसाका रोयदाय, अफसरोंके मृक सद्धेत और मनप्रार्थीका अय, ये सब परेसी वार्ते हैं जिनके होते हुए सत देनेवाला मनुष्य अपने अधिकारका उपयोग डीक नरहसं नहीं कर तकता। गर्नोके प्रकट करनेकी पद्धतिने पूसकोरीको कम फरनेके यदले और भी बहुत्या है। प्रकट-मतपद्धतिमें पूसको वहुत्य हो। जात है कि जिसे घूस दी गयी थी उसने किसको यह माह्म हो जाता है कि जिसे घूस दी गयी थी उसने किसको

स्रपना मत दिया है।

१६५२ वि० में प्रतिनिधि समाके लोक-प्रतिनिधियाँने निर्याचन सुपार-विल सभामें पेश किया था। इस विलमें हैसियतसाली शर्तमें १५ बेनके धार्षिक करके वन्हें ५ वेन कर दिया था
स्रोर क्षायकरको मर्यादा ३ वेन रन्खी थी सौर निर्याचक वयस्की मर्यादा २५ से बदाकर २० जोर उम्मेदचारको ३० से २५ सो
गयी थी। मतदातास्रोंकी संत्याका विचार न करें तो यह पड़े
महरनका विल था। इनकी संत्या वौदानी कर देना इस
विलका हेतु था। सरकारने इस विराका विरोध किया तो मी

पड़ता है और अभी निर्वोचनाधिकारका चेत्र बढ़ानेका समय भी नहीं आया है। परन्तु तीन वय बाद फिर निर्वाचन-सुधार-वित प्रति-निधि-समामें पेछ हुआ। इस बार लोकप्रतिनिधियोंने महीं,

प्रतिनिधि समामें यह यहुमतसे पास हो गया। पर सरदार-समामें यह श्रद्यीकृत हुश्चार-कारण यह बतलाया गया कि ऐसे महत्त्वका विल वहुत सोच विचार कर पास करना विलेक इतोके मन्त्रिमएडलने इसे पेश किया। १६५२ के विलका ितरोध करनेवाला भी पुराना इतोका मन्त्रिमएडल था।पुरानी निर्वाचनपद्धति आरो करानेवालोमें भी इतो ही प्रमुख थे। परन्तु प्रव इतोने ही पेसा विल पेशकिया जो १६५२ चाले विलसे किसी बातमें कम वझ नहीं या और १ वर्ष पहले उन्होंने जो निर्वाचनपद्धति चलायो थी उसीका सुधार इस विलसे।होनेवाला था।

यह प्रश्न हो सकता है कि इतोने अपना उन्न क्याँ बदला। इसके मुख्य दो कारण मालूम होते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा राजनीतिक। व्यक्तिगत कारण यह था कि इतो जैसे निष्कपट, प्रागतिक और उदार पुरुप थे वैसे ही धे लोकमत जानकर उत्तक अभाष दूर करनमें धिरोप निपुत्त थे। इतो चाहते थे कि उन्हीं हाथोंमें जो सहरनात्मक शासनपदाति बनी थी उसका योग्य विकास हो। निर्याचन-संधारका पत्त राजनीतिकों में यद भी रहा था। राजनीतिक कार्या यह था कि, इतो जानते थे कि प्रतिनिधि-सभाके अधिक सभासद निर्याचनका सुधार चाहते हैं, शतः इसका विल श्रेश करनेसे सरकारसे जो उनका विरोध है यह जाता रहेगा। ऋधि-वेशन करनेके पूर्व उन्होंने प्रागतिक उदार-मतयादी दलकी सहकारिता प्रहण की परन्तु उन्हींके साथी श्रीर राजाके अर्थसचिव काउएट श्मोयीके विरोधसे यह भयन सफल नहीं इत्रा । इसलिए उन्होंने अप्रत्यस्त्या प्रतिनिधि-समाके समा-सर्दोको अपने ऋनुकृल करने और उनका विरोध-माव दूर करनेका प्रयक्त आरम्म किया, क्योंकि वे जानते थे कि न्यय-स्यापक-समाको सहकारिताके विना शासनकार्य मुसम्पादित नहीं हो सकता।

रनोका विल पहले विलसे ऋधिक पूर्ण या और उससे निर्वाचन संस्था आमृत सुधारही जाता। इसकी मुख्य विशेष-

ताएँ ये थी कि निर्वाचन-सेय बड़े थे और निर्वाचकोंको एक ही मत देनेका श्रधिकार था तथा वह श्रधिकार श्रपरिवर्त्तनीय था, निर्वाचकाँकी सम्पत्ति-मर्यादा कम होकर निर्वाचकाँकी संख्याकी दृद्धि हो गयी थी (पहलेके विलके अनुसार ही) ५ लाख यस्तीसे अधिककी म्युनिसिपैलिटियोंके लिए स्वतन्त्र निर्याचनसंस्था था, प्रतिनिधियोक्ती संख्या ३०० के स्यानमें ४७२ हो गयी थी, बीर उम्मेदवारॉके सम्बन्धमें हैसियत श्रीर शिर निवासकी शर्न रह हो गयी थी इसमें सन्देह नहीं कि पुरानी निर्वाचनपद्धतिके अनेक दोपाँको निकालनेवाला यह विल था। भोगतु था यह आमूल परिवर्तन करनेवाला ही। इतो चाहते थे कि श्रमी जो ४५०००० निर्वाचक हैं सो २० लाख हो जायें। प्रतिनिधि-समासे तो कुछ छोटे मोटे परि-वर्त्तनोंके साथ यह विल पास हो गया, परम्तु सरदार-समामें झमी यह विल उपस्थित भी न हुआ था जब भू-कर-सम्बन्धी एक ग्रत्यन्त महत्वका सरकारी विस नामंजूर करनेके लिए प्रतिनिधि-सभा विसर्जित हो गयी। वहीं ऋधिवेशन समाप्त हुआ और सुधार विलका भी बन्त हो गया। १८५६ में किर एक विल मतिनिधि-समार्मे पेश हुआ। इतोके विलसे और इससे वड़ा फरक या और यह यामागाता-

है उससे तो यही मालुम होता है कि इस विश्वके पेग करनेमें निर्याचन-संस्थाके सुधारकी इच्छाकी क्रपेदा अपना राज-नीतिक मतलब निकालना ही यामागाताका उदेश्य था।यामा-

यामागाताके राजनीतिक चरित्रसे जहाँतक पता लगता

के मन्त्रिमएडलने पेश किया था।

गाताका नाम मेज़ीयुगके सुधारोंमें स्तोके साथ धारम्यार श्राता है तथापि ये महाशय सर्वसाधारणके राजनीतिक श्रधि-कार बढ़ानेके पत्तमें कभी भी नहीं थे। एक स्वसे यह मालूम हुआ है जय इतोने (उस समयके अध्यक्त मन्त्री) देखा कि प्राग-तिक और उदारमतयादी दोनों एक हो गये हैं श्रीर श्रव दोनों मिलकर सरकारका घोर विरोध ब्रारम्भ किया ही चाहते हैं तथ उन्होंने एक ऐसा राजभीतिक दल सङ्घटित करनेकी आध-श्यकता यतलायी कि जो सरकारका पक्ष ले। इसपर (१० मिथुन १६५५ के दिन विची कौन्सिलकी सभामें) इन्होंने सहुदनको कुछ कालके लिए रइ कर देनेको कहा था! पर १६५६ में जब इन्होंने बोकुमा इतानाकी मन्त्रिमएडलके ट्रट जानेके याद उदारमतका मन्त्रिमएडल बनाया तो इन्होंने दलको यह घचन देकर कि दलसे मतमें जो राजनीतिक स्थार करने हैं उनमेंसे कई करा दिये जायँगे-उनसे सर-कारकी सहकारिताका यादा करा लिया। यह बड़ी विचित्र यात है कि जिस पुरुपने इतोके राजनीतिक दलकी सहकारिता करनेकी सूचनाका तीय प्रतिवाद किया और कहा कि सर-कारको राजनीतिक दलींसे अलग रहना चाहिए, यही पृथ्य जब अधिकारपर आता है तो तुरन्त ही प्रमुख राजनीतिक दलकी सहकारिता पानेके लिए ब्यम हो उठता है। यामा-गाताने उदारमतवादियों को भी सहकारिता पानेके लिए जी वधन दिया या उसीको अंग्रतः पूरा करनेके निमिक्त उन्होंने यह निर्वाचन सुधार विल पेश करे दिया।

मतिनिध-समामें विलयर बहुत देर तक वादविवाद हुआ, इन्द्र संशोधन भी किये गये और तब विल पास हुआ। संशो-धनोमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन निर्धावककी सम्पन्ति-मर्यादा

## जापानकी राजनैतिक प्रगति नियत करने, भू-करकी छोड़ अन्य करोंकी ३ येन से ५ येनतक

२४४

वृद्धि तथा म्युनिसिपल-निर्पाचन-संस्थार्झीको दिये हुए स्थान ( ह= से ७३ ) कम करने के सम्यन्धमें थे। इन संशोधनीका कारण सममना कुछ कठिन नहीं है। समाके अधिक समासद देहातीके प्रतिनिधि थे। ये निर्वाचनका सेत्र बढ़ानेके पत्तमें अवश्य थे, परम्तु अपने पत्तके समासदासे दूसरे पत्तके समा-सदाकी संख्या यहानेके प्रयक्तका विरोध करना भी उनके लिए स्वभाषिक ही था।

सरदार-सभामें जब ये विल पहुँचा तो वहाँ फिर उसकी यदी शकत हो गएँ जोकि पहले थी। तब दोनों समाझॉके प्रतिनिधियोंकी कानफरेन्स दुई। पर'दोनों ही दल अपनी अपनी वातींपर अड़े रहे पर अन्तको विल बैसा ही पड़ा

रह गया। इसके बाद परिपदका जब किर अधिवेशन हुआ यामा-गाता-मन्त्रिमण्डलने फिर एक विल पेश किया जो पूर्ववर्षके विलसे कुछ बहुत भिन्न नहीं था। इस बार, सरदार-सभा द्वारा एक वड़े महत्वका संशोधन होनेपर भी, दोनी समामी में यिल पास हो गया। सरदार समाने जो संशोधन किया था यह यह था कि निर्याचककी कर-मर्व्यादा जो ५ येन रखी

गयी थी सो उन्होंने १० येन बना दी। इससे पहले किसी श्रिधियेशनमें यह सूचना नहीं हुई थी। यह एक विचित्र ही बात हुई कि जिस प्रतिनिधि-समाने पूर्व अधियेशनमें सरदार-समाके जो साधारण संशोधन किये थे उनका इतना विरोध किया कि विल वैसा ही पड़ा रह गया, उसी प्रतिनिधि-सभाने सरदार-सभाका यह संशोधन—जिससे कि निर्वाचकीकी संख्या ही माधी होजाती—कैसे स्वीकार कर लिया। हमारी समम में इसके तीन कारण हो सकते हैं, एक तो यह कि समाके पहुतेरे समासदोंने यह नहीं समका कि निर्धाचन-संस्थापर इस संशोधनका क्या परिणाम होगा; इसरा यह कि कर अथवा सम्पत्त-मर्यादा कम करनेसे जिन लोगोंका लाम था उन्हें कोई परवा नहीं थी; और तीसरा यह कि उदारमतवादी दलका पूरा ज़ोर था।

सङ्घटनकी कार्यप्रणाली और देशके शासनकार्यपर निर्वा-चन-संस्थाकी ध्यापकताका क्या परिणाम होता है इसका विचार ही जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ यदि प्रतिनिधियोंने सर-दारोंके उक्त संशोधनका प्रा प्रा मतलब नहीं समका तो कोई आक्षर्यकी बात नहीं है। समामें निर्वाचन सुधारके सम्बन्धमें जितने बिल वेश हुए उनके कागुज़पत्र देखनेसे मालूम होता है कि प्रतिनिधि-सभामें बहुत से लोग ऐसे थे जिनको निर्याचनका विस्तार करानेकी वास्तविक चिन्ता थी। यहतसे लोग तो उसी कोटिये थे जिस कोटिमें 'प्रति-निधि नहीं तो कर-निधि भी नहीं के सिद्धान्तपर क्षियोंके लिए मताधिकार चाइनेवाली मोली भाली सिव्याँ होती हैं। इसके अतिरिक्त एक यात यह भी थी कि निर्वाचनका अधि-कार यदानेके लिए राजनीतिश लोग ही कह रहे थे, सर्वसाधा-रण नहीं, इसलिय सर्वेसाधारणसे विना पूले ही सभाके यहु-संख्यक समासद अपने मनसे निर्वाचनकी कर-मर्यादा निश्चित कर सकते थे, पर्योकि सर्वसाधारएके असन्तुष्ट होनेकी तो कोई वात ही नहीं थी। उदारमतवादियोंने भी, जो पूर्व अधि-वेशनमें छोटी छोटी वार्तीपर सरदार-समाके साथ थे, झपनी पॉलिसी बदल दी और बिलका पूर्ण अनुमोदन किया। पुराण्मिय (कानसरवेटिय) सरकारने तो विल ही पेश किया

२४६ जापानकी राजनैतिक प्रमति

था और उसने मी निर्वाचकोंको संख्याको और भी मर्पादित करनेवाले संशोधनपर कोई आपित नहीं की। इस प्रकार विल पास होकर कानून वन गया।

इस नवीन कानूनके अनुसार निर्वाचनके सेश यहे किये

गये जिनमें एक ही मत देने और उसको दूसरेको न देनेका सिद्धान्त प्रचलित हुआ, और अपना मत गुप्त रखनेकी रीति भी प्रचलित हुई, उम्मेद्वारोंके लिए करसम्बन्धी जो शर्ते उठा दो गयाँ, और ३००० से अधिक स्त्तीयाली म्युनिसिपैशिटियों के लिए स्टरान्य निवांचन नेज निम्माण किया गया। इस प्रकार जागानमें ४० प्रामगत निर्माण किया गया। इस प्रकार जागानमें ४० प्रामगत निर्माण किया गया। इस प्रकार जागानमें ४० प्रामगत निर्माणन है कि तमें स्टर्ग एक को उन्तरं अपना है सिवाबि असे १२ तक प्रतिनिधि निवांचित करनेका अधिकार है। और ६१ नागरिक निर्माणन के के किया प्रमाण किया है। इस सिवांचन के अधिकार है। असिवांचन के अधिकार के अधिकार सिवांचन सिवांचन के अधिकार सिवांचन सिवा

सफते हैं। इन होजोंमें नोकिओ, श्रोसाश और क्योनो नहीं हैं
जिनके नियांचन-होत्र श्रस्तम हैं और जो यधाकम ११, ६ और
३ प्रतिनिधि चुन सकते हैं।
नयीन फ़ानृनमें निर्याचन-संस्थाका यहुत कुछ सुधार
हुआ है। प्रतिनिधिका निर्याचन-संस्थाका यहुत कुछ सुधार
हुआ है। प्रतिनिधिका निर्याचन निर्याचकों की श्रयनी दृष्ट्यापर निर्माट होनेसे और प्रकट सतप्रवासीके बन्द हो जानेसे
देशके प्रतिनिधि परिषदुके समासद हो सकते हैं और सब
प्रकारसे पहलेकी अपेता इस कानृनने बड़ा सुभीता कर दिया
है। निर्याचकों की संख्या भी बढ़ी है, पहले ५ साल निर्याचक
ये, प्रव १७ लाख हैं। अब इस झानृनके प्रत्य अगुन्भव तम निर्याचन-संस्थाकी कार्यवाही से सम्बन्धमें हम वृतीय भागके
'निर्याचन' प्रकरणमें और भी कुछ बार्त कहेंगे।

### पञ्चमः परिच्छेद

जापानी प्रवाजनैंकि खत्व और अधिकार

वैयक्तिक खातन्त्र्य,स्वत्व और अधिकारका प्रश्न स्वातन्त्र्य को मर्यादा या आधार का प्रश्न है। जबतक हमारे यहाँ पाश्चात्य राजनीतिके तत्यज्ञानका प्रवेश नहीं हुन्ना था तदतक पाञ्चात्य देशमें नागरिकोंके स्वत्य और अधिकारका जो अर्थ है उस अर्थमें हमारे यहाँ उनके सदश राजनीतिक सिद्धान्ती-का विलक्कल स्रभाव था। जापानियोंके राजकार्यमें तीन तत्व प्रधान थे-एक सम्राट्, अर्थात् राजसिंहासनके चिरकालीन असएड अधिकारी जिनसे राज्याधिकारकी उत्पत्ति हुई और जो "अपने प्रजाजनीयर कभी कोई अन्याय नहीं कर संवाते" दुसरा श्रधिकारीवर्ग जिनको सम्राट्से वंशपरम्परातक नहीं प्रत्युत् कुछ वालके लिए अधिकार मिला; परन्तु जो कमी कभी सम्राद्के नामसे अपना अधिकार भी चलाते थे;तीसरा, जनसाधारण, जिनके हितकी रक्ता करनेवाले और जिनका पालन करनेयाले स्वयं सम्राट् थे और जिनका अस्तित्व षास्तयमें उनकी अपनी अपेक्षा सम्राट्के अर्थ ही अधिक राममा जाता था। अतः सम्राट् लोगोंके स्वत्यों और श्रधि-कारोंके आधार नाममात्रके लिए थे पर वस्तुतः उन राजकर्म-चारियोकी रच्छा ही सब कुछ थी जोकि साम्राज्यके लाभालाभ की दृष्टिसे प्रायः शासनकार्य किया करते थे।

श्रव वैयक्तिक स्थातन्त्र्यके सम्बन्धमें सद्धटनके निर्माताश्ची की जो करपना थी वह विगत शतान्त्रीकी करपना थी। उनकी करपना प्रत्यत्न नहीं किन्तु नास्तिपत्न बतलानेवाली थी। नाप-रिकोके स्वत्व या स्वातन्त्र्यका प्रर्थ वे यह सममते थे कि स्रोफ तन्त्र स्तकार के अन्यान्य इस्तवेपसे उनका यवना ही मानों उनका स्वातन्त्र्य है। लोकतन्त्र देशमें वैयक्तिक स्वातन्त्र्यका जो अर्थ सममा जाता है और जिस स्वातन्त्र्यका का आधार समाजकी स्वत सिद्ध शक्ति (जिसे "लोकनवन्त्र कहते हैं) होती है उसे ये प्रहण नहीं कर सके थे। झतः सहुदनके निर्माताओं ने जापानी प्रजाजनोंके जिन स्वत्यों और अधिकारोंको निर्धारित किया यह इस विचारसे कि लोकतन्त्रस्त्रमध्य सरकारके अन्यायोंसे वैयक्तिक उद्योगोंका नाग्न न हो।

इस प्रकार जापानी प्रजाजनोंके विशिष्ट स्वत्व (रह्मणोपाय), सहृदनके अनुसार, दो आगोंमें विभक्त किये जा समते हैं— एक वैयक्तिक (जाती) और वृसरा सम्पक्षि सम्बन्धी।

येयनिक हात्मोंके सम्यन्थमें सङ्घटनकी धाराणे इस प्रकार है—जापानी प्रजाजनांकी वासत्यान तथा उनको परिवर्तन करने रा पेथ (जान्नी) अधिकार होगा, कोई जापानी कानून के जिलाफ न पवडा जायगा, न इयासातमें रहा जायगा, न उसपर मुक्दमा धतेगा और न उसे सजा होगी, कोई जापानी कानूनसे नियत जजींके इजलासमें मुकदमा धलाये जानेने प्रथिकारसे विश्वत न होगा, जापानी प्रजाजनींको प्राप्ति अधिकारसे विश्वत न होगा, जापानी प्रजाजनींको कार्न्ट्यांका उन्नहन न करते हुए धार्मिक मताके अवस्थ्यनमें स्माप्ती नता रहेगी, जापानी प्रजाजनींको कार्न्ट्यांका उन्नहन न करते हुए धार्मिक मताके अवस्थ्यनमें स्माप्ती नता रहेगी, जापानी प्रजाजनींको कार्न्ट्यांका उन्नहर सीमाके प्रन्दर भाषण करने, लिखने, छापकर प्रकाशित करने तथा सभा

जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व श्रीर श्रविकार २४६

समिति करनेका स्वातन्त्र्य रहेगा; और जापानी प्रजाजनीको शिष्टाचारयुक्त प्रार्थनापत्र मेजनेका अधिकार होगा, इत्यादि ।

सम्पत्तिसम्बन्धी खत्वीके घारेमें ग्रासनपद्धतिमें लिखा है कि, मत्येक जापानी प्रजाजनका सम्पत्तिसम्बन्धी सत्य ऋतुएखें रहेगा, और सार्वजिकि हितके लिए जिन उपायोंकी झावश्य-कता होगी वे कानुनसे निर्धारित किये जायंगे, किसी जापानी प्रजाजनके पय फाड़े न जायंगे, कानुनमें निर्देष्ट अवस्थाओंको सुहेक्कर और किसी अयसामें किसी जापानीकी तलायी, उसकी एन्हाके विरुद्ध न ली जायगी।

हम इस परिच्छेदमें इन सब स्वतींका परीक्षण कर पंक एकका अर्थ और सन्दर्भ लगानेका उद्योग न करेंगे यद्यपि सह-स्नहींमें कहे धाराप यहुत हो सन्दिग्ध हैं। परन्तु इन स्वत्यो-क्ष पर पक करके परीक्षण करनेके बदले हम उन सबकी समान मयादा और उनकी आधारभूत समान अवसाका यहाँ विवार करना चाहते हैं।

प्यान देकर देखिए कि सहुदनकी इन सब धाराक्रों में पक्ष भी ऐसी नहीं है जिसमें "कान्नके खिलाफ" या कान्नमें निर्देष्ट अयसाओं को छोड़कर अथवा "कान्नके अनुसार" ये याइ न आये ही। इन शार्योका अर्थ क्या है। याइ नका अर्थ क्या है। याइ नका अर्थ क्या है। इन शार्योका अर्थ क्या है। याइ नका अर्थ क्या है। इन शार्योका क्या क्या साथ इन क्या और अधिकारीका व्या और क्या कार्या और अधिकारीका शायार साइ दन नहीं विटक कान्न है। कदाहरकार्य सा सहुदन नहीं विटक कान्न है। कदाहरकार्य सहुदन याँ है कि "कोई जापानी कान्नके विलाफ न पकड़ा जायगा, न हवालातमें रक्का जायगा, न उत्तरा सुकदम चलेगा और न उसे सज़ा दो जायगी। अर्थ क्या सा सहुदन कि स्वा दो जायगी। अर्थ नक्का कि

जिस किसीपर सरकारको इस वातका सन्देह हो कि उसने सरकारके किसी कार्यकी खुझमखुझा निन्दा की दे तो वह विना वारस्टके पकड़ा जायगा और जन्म भरके लिए कैंद्र किया जायगा तो पेसे सनुष्यका इस तरह पकड़ा जाना सह टनके विरुद्ध है। पेसे कानुन या आक्षापमको ही सहटनके

विरुद्ध कह सकते हैं।

सच पृद्धिये तो सं० १६३६ (सन् १=३२) के समासमिति कानून स० १६४० (सं० १=३३) के प्रेसपेनु ग्रीर सं० १६४२ (१० १=५) के ग्रास्ति-रत्ता कानृतसे भाषण, लेखन, प्रकाशन श्रीर समासमिति सहउनमें काममें जापानियोंको जो दुरवसा यी यह सहउनसे कुछ भी नहीं सुघरी। यद्यपि सहउनमें इन सब वातोंके लिए कुछ गुजायग्र थी, तवाधि उनका कुछ उप योग नहीं हुआ। सं० १६४६ का ग्रास्ति-रत्ता कानून, जा एक ग्रन्थायपूर्ण कानृन था, सहउनात्मक शासनके प्रयसंगके उप रास्त भी जारी ही रहा। बाठ वर्ष सगातार सरकार और सरदार समासे काड़कर प्रतिनिधि-समायझी मुश्किलोंसे उसे सं० १६५५ में रह करा सकी।

वि १६५। (ई० रब्ध्ध) में जीन-जापान युद्धके समय सर-कारने एक याद्यापय निकाला जिससे मुद्रण और प्रशासनका स्थातन्त्र्य बहुत कुछ नष्ट हो गया था। उसी वर्ष पह कातृन रद्द मी हुआ। यह किसीने न पृक्षा कि जो सरकार परिषद्के तन्त्रसे सर्वया भुक्त है उसका यह स्वेच्छाचार सद्ध-टनके प्रतुक्का था या प्रतिकृत । वि० १६६२ में कस जापान युद्धके समयमें सरकारने किर शान्तिरहा कानृतका भार्त "ग्रामाष्टी कानृन" और "विशिष्ट मुद्दण और प्रकाशन विधान" निकाला। परन्तु इससे लोकमत हतना उत्तेजित हो जापानी प्रजाजनोंके स्वत्य और अधिकार २५१

गया कि सरकारको तीन ही महीनेमें उनका जीवन समास-करना एड़ा। तय प्रतिनिधिने सरकारपर यह अभियोग-लगाया कि सङ्घटनकी ब्राठवीं धाराके अनुसार सरकारको । चाहिये था कि अपने ब्राक्षापत्र परिपद्में पेश करतो, पर वह उसने नहीं किया। पर यह एक प्रकारसे क्यित लड़ाई थी अर्थात उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि सर्वेसाधारण-के सरयों और अधिकारोंको अनुस्तित र्यतिसे घटानेका अभि-योग सरकारपर नहीं लगाया जा सकता।

तात्वयं यह है कि स्तुटनने जापानी प्रजाकों जो अधिकार दिये हैं वे कानुनके अधिकाराधीन हैं। नागरिकों के सत्यों और अधिकारों के सम्बन्ध्यें सङ्ग्टनने कोई अनन्य अधिकार नहीं दिये हैं, अर्थात् उसने रन अधिकारों को रचने के लिए सरकार पा परिपृक्षा अधिकार मर्यादित नहीं किया है जैसा कि संयुक्तराज्यों के सङ्ग्टनने किया है। संयुक्त-राज्यों का सङ्ग्टन पैसा है कि यहाँ की कांग्रेस किसी पैसे अपराधीपर कि जो प्रमाणादिक अभावसे अथवा मचितत कानुनके यत्तसे अपराधी सावित न हो सकता हो, सर्य-कोई वित पास कर उसार समान अभियोग नहीं चला सकती और रसी तरहका कोई घटमानुगामी कानुन भी:

सरकार सनद्को युद्ध-कालको छोड़ कभी दूर नहीं कर सकतो और विना किसी योग्य कारणके निरह्मारी या तलाग्री-का पार्यट नहीं निकाल सकती, इत्यादि । परन्तु 'जापानी' सहुटनामें ये यार्ते नहीं हैं और सरकार कानून पनाकर लोगों-के सात श्रीर अधिकार कम कर सकती है। यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि जापानी सरकार सर्वसाधारण या परि-

#### २५२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

पंद्रके अभीन नहीं है और न सहुरनके निर्माताओंकी ऐसी इच्हा ही थी। ऐसी अवस्थासे सहुरवके निर्माता फ्लॉकर सन्तृष्ट रहे इसका कारण सर्वेशा क्लॉन क्ली है। जब क्लोनने कर शासन

पेसी अवस्थासे सहटवके निर्माल फ्रॉकर सन्तृष्ट रहे इसका कारण सर्वथा दुर्वोच नहीं है। जब शोगूनों का शासन या तब साधारण कानून और परिवाटीको छोड़कर सर्व-साधारणके खत्यों और अधिकारोंका कोई विधान नहीं था। इसलिए सहटनमें इन्हें अथल, स्थायो और सुदृढ़ स्थान देना

देश, काल, पात्रके अनुकृत न जान पड़ा होगा। राजकर्म चारियोंके अम्यान्य कार्योसे सर्यसाधारएकी रक्ताके लिए उन्होंने कानूनको ही यथेए समस लिया। इतो अपने भाष्में लिसते हैं, "मध्युगको लश्करो राज्यपद्धतिमें सर्वसाधारएके सत्रजातियोंकी विशेष मानमर्यादा थी। राजदरवारके सभी

उचपद इन्हें तो मिलते ही थे पर इसके साथ ही अन्य लोगें-के सत्यों पर भी इनका पूरा अधिकार था। इससे लोग अपने स्तर्यों और अधिकारीसे विक्षित ही रहते थे। परन्तु सहटनके इस परिच्हेंदकी (द्वितीय परिच्हेंद्र—अज्ञाकार्यके सत्य और अधिकार धाराओंसे जायांगी अज्ञाकत अपने सत्यों और अधि-कारोंका धेमा ही दण्योग कर सकते हैं जिसा कि स्तिथलोगा

सूलसे या जान बुक्तकरे इस बातपर ब्यान नहीं दिया कि जिस कानूनके मरोसे उन्होंने सर्वसाधारखको छोड दिया उस कानूनके बनानेवाले कीन हैं, जिन्होंने दतना ही केवल सोच्या कि कीकतन्त्रवनन सरकारकी गुराह्योंसे सर्वसाधारखी स्तारों और अधिकारीकी रहा करनेके लिए कानून कानूती है। तत्त्रतः सम्बाद ही व्यवस्थापनके मुख्य देवता हैं, यही

नहीं फिन्त थे इसके कर्जा और वार्तिककार भी हैं। परन्त

इस पारण्ड्यका (द्विताय पारण्ड्य - प्रजाननाक स्तव आर अधिकार) धाराओं से जागनी प्रजानन व्यवने स्वयों और अधि-कारोंका धैसा ही उपयोग कर सकते हैं जैसा कि स्तिय लोगण इलादि । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि उन्होंने या तो मूलसे या जान बुमकर इस बातपर ध्यान नहीं दिया कि जिस काननके अपोसे उन्होंने सर्वसाधानकों होड दिया उस

#### जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और श्राधिकार २५३

वस्तुस्थिति यह नहीं है। सम्राट्ने जो शासनपद्धति प्रजाको दी वह उन्होंकी बनायी हुई नहीं थी और सं० १६४६ में सरदार-समाकी अपीलपर सम्राट्ने सङ्घटनकी ५५वीं घाराका जो वार्त्तिक प्रकट किया था वह खर्य उनका नहीं बहिक प्रियी कौन्सिलके ही निर्णयकी प्रतिष्वनि थी। इन बार्तीसे यह प्रकट होता है कि सम्राट् वस्तुगत्या न तो सहटनके कर्ता हैं और न उसके वार्तिककार हो। इससे कोई यह न समके कि साम्राज्यके शासन वा व्यवस्थापनसे सम्राट्का कुछ सम्यन्ध हो नहीं है। हम जानते हैं कि जापानमें एक भी पेसा व्यक्ति न होगा जो क्षेयल राजकार्यमें हो नहीं यहिक लोकचारित्र्यमें सम्राद्के अमौलिक प्रभावपर सन्देह करता हो। राष्ट्रीय जीयनके कटिन प्रसङ्गीपर सम्राट्का यह प्रभाव ही जापा-नियोंके मनका प्रधान संकल्प होकर व्यवस्थापन और समाज-शासनका मुख्य सञ्चालक हो सकता है। पर साधारण धयस्थामें सम्राद्का ममाव ही कानूनका सञ्चालक नहीं होता यद्यपि उसको वल निःसन्देह, यहुत होता है। तय इस सङ्घटनके श्रनुसार व्यवस्थापनका वास्तविक श्रधिकार किसको है।

सहुदनमें लिखा है कि समाद् राष्ट्रीय परिपद्दकी समाति-से व्यवस्थापनाधिकारका उपयोग करने। सहुदनने परिपद्द-को समाद-परिवार-कान्न तथा सहुदन-संशोधन को छोड़कर व्यवस्थापनमें विधान उपस्थित करनेका अधिकार भी दिया है। परन्तु द्वितीय और तृतीय परिच्लुंदमें हम दिखला चुके हैं कि यह अधिकार क्या है और यह भी दिखला चुके हैं कि प्रतिनिध-समा सरकारकी सहायता विना कोई कान्न पना नहीं सकती और सरकार विना परिपद्से पुत्रे भी यना सकती है। इसलिए जापानी प्रजाजनोंके स्वरत और अधिकार सह-टनान्तर्गत कानूनकी मर्थादासे सुरदित हैं यह कहना भी धुम फिराकर यही कहना है कि जापानियोंके हरता और अधिका उस सरकारके कर्मचारियोंकी हर्ज्यापर निर्माद हैं जो कि लोक तन्त्रके अधीन नहीं हैं। सब पुलिये सी सहटनका यह भाग कि जिसमें सर्वसाधारणके स्थलों और अधिकारीकी चर्चा है, केयल निर्माय प्रलाहरप्यात्र हैं। क्योंकि जयतक सरकार लोक तन्त्रके अधीन नहीं होती तवतक उसका उपयोग ही क्या हो सकता है। मेस-कानून, ग्रास्ति-एका-कानून, श्राजादीका कानून हस्यादि धातीसे हमारा यह कथन सिद्ध हो जुका है।

जापानी लोग दुछ कुनु अगरेजींके समान हैं। ये सामा-जिक, रीतनीत और पूर्वपरम्पराके बड़े श्रमिमानी होते हैं और उनमें धीरोचित न्यायप्रियता होती है, राजनीतिक वार्ती-में फ्रांसीसी सिद्धान्तियोंकी अपेता वे "साम्राज्य गदी" होना श्रधिक पसन्द करते हैं। यद्यपि पुराने शासन कालमें हमारे यहाँ नागरिक स्वत्वाँ श्रीर अधिकारीका कोई विधान प्रत्य नहीं था तथापि लोग उन स्वरवी और अधिकारोंको भागते थे और जापानी ब्यक्तिमें जनमतः जो न्यायप्रियता होती है 'उससे और सामाजिक रीतिनीतिसे वे कुशलमङ्गलके साथ जीवन व्यतीत करते थे। पर श्रव हमारे यहाँ कानून चला है श्रीर युरोपीय दक्षके न्यायालय भी स्थापित हुए हैं श्रीर हमारे जज श्रीर वकील जर्मन अदालतकी वालीम पाये हुए तथा जर्मन 'सिदान्तीं में सस्कारींसे मरे हुए हैं। अब यह कायदा भी ही गया है कि जो कोई जजीवी सिविल वरीला पास करें वह जज हो सकता है। अतः आजकल हमारे न्यायालयाँके सभी जज भीजपान हैं जिन्हें पुस्तकी जान तो रहता है पर जिन्हें

जापानी प्रजाजनों के स्वत्व व श्रविकार २५५ संसारका श्रमुभव फुछ भी नहीं होता। ये युवा जज कानून-

का अर्थ सममत्त्रेमें तो एक एक शब्दके वालकी जाल सीच त्तेते हैं और कानूनके अनुसार काम करनेमें टससे मस नहीं होते पर इन्हें भ्रमियोग विशेषकी परिस्थितिका कुछ भी ध्यान महीं रहना। परिशाम यह होता है कि हमारे खत्व और अधि-कार ब्यापक होनेके बदले सङ्कीर्ण ही होते जा रहे हैं। शोगून-शासनकालमें विधि विधानके स्रभावका हमें दुःख था पर

अब इस न्याय और शासन पद्धतिमें हमें विधि विधानका अजीर्ण ही दुःख दे रहा है !

# तृतीय भाग

संहटनकी कार्य-प्रणाली

#### प्रथम परिच्छेद

#### सङ्घटनात्मक राजसत्ता

द्वितीय भागमें हमने सङ्घटनके मूल तत्योंका, विशेषतः इनके तात्विक सक्योंका विचार किया। अब इस भागमें इस राष्ट्रके २० वर्षकी प्रतिनिधिक संखाके श्रद्धभवसे सङ्घटन-की प्रत्यक्त कार्य-प्रणालीका श्रद्धक्यान करनेका प्रयत्न करेंगे। इस परिच्छेदमें हम सझाद्की थितिका विचार करेंगे और

यह देखेंगे कि उनकी तालिक सत्ता और संस्कार-सम्बन्धी अधि-कारके बाहर उनका वास्तियक दखल कहाँतक होता है।

हम मानते हैं कि यह कार्य यहुत ही कठिन है, क्योंकि जापानी राष्ट्रकी पैतिहासिक विशेषतायेँ ही कुछ पेसी हैं।

श्रनेक जापानी श्रव भी सम्राट्को "देवता" समस्तते हैं।
ये इस बातकी चर्चा करना कि सम्राट्चा करते हैं श्रीम् प्या नहीं करते, त्रव भी देवनिन्दा, राजद्रोह और अधर्म स्मेन स्मेन हैं। यस मित्रने हमसे अपना हाल कहा कि, "जब मैं ७० पर्यका था तो एक दिन अपने पिताके साथ तोकियो गया था। राजधानीमें मार्गपर चलते हुए दूरसे पिताजीने ही सम्राट्का प्रासाद दिखलाया। मेंने वालकोकोसी जिज्ञासाले प्रासादकी और उँगलीने इशारा करके पितासे पृद्धा कि यही महाराजका महल है। उँगली दिस्तानेसे पिताजी मुक्तपर बहुत कुद्ध दुए और इस अध्वतके लिए मुक्तपर बहुत ही बिगई। उस समयका पिताजीका कर मुक्ते कमी न मूलाग"। २६० जापानका राजनीतिक प्रगांत

जापानियांको यनवनसे कैसी शिक्षा मिक्तते है और सम्राट् तथा सम्राट् परिवारके मति उनके क्या माव होते हैं। यहुतसे जापानी सम्राट्के नामको पवित्र और दिव्य सममते हैं जैसा कि सङ्गटको तोसरी घारामें लिखा है। १८५० में मन्त्रिमण्डलसे सम्राटको मतिया सरितार स्वनेमें

१८५० में मिनमण्डलसे सम्राद्का मिल्रा सुरितित रखनेमें
हुन्द मसावधानी हो गयी जिसपर मिन्नमण्डलसे खूब कान
मले गये। ६ मार्ग० १८४६ वि० को लावेना नामक झगरेजी
जहाज़ले जावानी जहीं जहाज चिखिमहयोको स्नाहोमें नहीं
दकरा गया। जापानी सरकारने योकोहामाके म्रगदे जी राज
दुतालयमें पी० मो० कम्मनीपर मुकदमा खलाया और पी०
म्रो० कम्मनीने शाहाहिके सुबोध कोटमें जापानी सरकारपर
मुकदमा चलाया। नीनों म्रहालनोमें मामला चला। जय यह
पना लगा कि जापान सरकारकी स्नीरसे पेरवी कर्मनीन

पता लगा कि जापान सरकारकी औरसे पेरवी करनेवाले छगरेजी पत्नीलने कोर्टमें सम्राट्का नाम ले दिया तो प्रति निधि समामें बड़ी उत्तेजना फैजी। सम्राट्का नाम और बह पिन्द्री कोर्टमें विचारार्थ लिया जाना उस नामका अपमान समक्ता जाता था। अध्यक्त मन्त्री मारनियस करस्राने क्याम्पी नामक सर

सम्बन्ध मन्त्री मारिक्यस करस्या क्यारपो नामक सर कारी सभावारपवर्म सम्राट्का एक घोषणापन प्रसिद्ध किया। क्याम्यो पत्रको लोग विशेष नहीं पढ़ा करत, उसे उसी दृष्टिसे देखते हैं जिल दृष्टिसे लन्दन में 'लन्दन पनट' देशा जाता है। ऐसे अप्रचरित पत्रमें सम्राट्का घोषणायत और यह भी विगा किसी पूर्व स्वनाके, देखकर लोग बहुत सन्तात हुए सीर गोपायी महाश्यने तो इस असायधानों के लिए मारिक्यस पन्युराको खुनानुझा घोर मिन्दाको। यह कहा गया कि

वेमीके सम्राद्का पवित्र घोषणापत्र निकालना उनको प्रतिष्ठा

कम करना है, मार्क्विस कल्युराने तो उसकी पवित्रताकी रहा करनेमें और भी असावधानी की है।

रद्र लिस्तानके राजावी खितिका परीक्षण करते हुए सिडनी लो महाशय कहते हैं, "इसमें बड़ा गुन्ताला है, वड़ा रहस्य और यड़ी फ़ विमता है:इसकी बनावट इतनी नाजुक श्रीर इतनी श्रद्धत है कि रुत्रिमताका भाव उदय हुए विना इसका परीक्षण ही नहीं हो सकता।" इझलैएडके राजा "मर्थ्यादित राजा" है श्रीर सैफड़ी यपींके पार्लमेण्डके इतिहासमें तरह तरहकी घटनाएँ हुई हैं और उनसे राजाकी स्थिति बहुत कुछ ठीक मालूम हो जाती . है: परन्तु तौभी मि०लो जैसे सुदमदर्शी राजनीतिहाको सङ्घटनके अन्दर राजाका कीनसा स्थान है यह ठीक ठीक धतलानेमें युड़ी कठिनाईका सामना करना पडता है। बास्तविक कठिनाई यह है कि राजाके जो तत्वतः अधिकार हैं और उनमें वस्तुनः यह किन अधिकारोंका उपयोग कर सकता है और इस भेदकी दिखलानेयाली कोई एक श्रद्धित की हुई सीमा नहीं रखी है, श्रीर इसीलिए अपने मन्त्रियों श्रीर प्रजासनीपर राजाका जैसा प्रभाव हो यही उसके वास्तविक श्रधिकारकी सीमा है। श्रव राजाके 'प्रभाष'का सुदम निरीक्षण करना तो ग्रसम्मव दी है, क्योंकि जैसा राजा होगा और प्रक्षाजनींकी जैसी मनोरचना होगी उतना ही उसका (राजाका) प्रभाव राजकार्यपर पंड़ सकता है। श्रमरीकाकी नवीन पीढ़ी शायद यह न समभ सकेगी कि राजकुमारी जुलियानाके अन्यपर उच लोगोंको कितना त्रामन्द हुत्रा था और इसका मतलव क्या है। तथावि राजनीतिक मनो-िद्यान शासका विद्यार्थी अवश्य ही समसता है कि यंग्र परम्परासे "राजा सहित राजसिंहान" की जो संस्था चली आती है उसमें उन प्रजाजनींकी-जिनको ऐसी संस्थाके

सहवाससे स्नेह हो गया है—यश करनेकी ऐसी शक्ति है कि वह राजकार्यमें एक श्रत्यन्त श्रसाधारण मृत्ययान् श्रीर शक्ति युक्त विल्लाण भाव उत्पन्न होता है।

युक्त विश्वनेत्व भाव उत्तर होता हु । जोई प्रयो

जापानके सहाट तत्वतः "अमर्याद राजाण हैं। कोई प्रयो

या फानृत, (लिला वा वेलिला) अववा सहुटन ही उनके
अनन्य सन्ताचिकारको मर्यादिन नहीं कर सकता। महाराय

वावटर वैजहाट कहते हैं कि महारानी विकृतियान हुद्धिमचासे आजीयन सरदार बनानेका प्रयक्त किया और लार्डसमाने

मूर्णतासे उनके इस हककों न माना । जापानमें वर्तमान

सहुटनके रहते हुए पेसी बात कभी नहीं हो सकती। किसीकी मजाल नहीं जो सम्राद्की हच्छा-अधिकारका विरोध

करे, जाहे यह स्कृत बुद्धिमत्ताकी हो चाहे मूर्णता की।

सम्राद सर्वस्ताच्याची और साम्राज्यके प्रक्रमयावितीय अधि

कारी हैं।

कारा है।

परण्तु कोई समम्भदार यनुष्य यह नहीं समम्भता कि
समाद खुद सव कारवार देखते हैं, यदािय यह कहना यिएना

है कि सरकारके सव कार्य समूद्रके तत्वायधान में होते हैं और
हाहीवी आशानुसार होते हैं। तथािय यह साहस किसीमें
नहीं है कि यह भी पूले कि समाद सर्य ग्रासनकार्यकी देख-माल कहाँवन करने हैं, हम सम्बद्धते हैं कि इस स्थ याताका
जानना सहटनकी भविष्य प्राप्ति निर्धारित कार्नके लिय
बहुत ही आवश्यक है। यह एक वड़ आख्यकी यात है कि
होज्ञमी, ताकादा, कुदी, शिमिज, सावजीमा, तानाका जैसे
वह यह साह्यनसम्पर्धी लेखकीमंसे किसीने भी इस महत्त्वके
प्रभक्ती चर्चा नहीं की।

जावानो पार्श्वमेंटको २० वर्षको उद्योगपूर्ण इतिहासको जब

हम राजिसहासनकी दृष्टिसे देखते हैं तो वह इतिहास प्रायः घटनाधन्य ही दिखाई देता है। प्रातिनिधिक शासनप्रणाती-की स्थापनासे सर्वसाधारखके सामाधिक और राजनीतिक कीयनमें तथा सरकारके व्यवस्थापन औरशासनके काममें वड़ा भारो अन्तर हुआ। पर जब सम्माद् और उनकी स्थितिको देखते हैं तो सहुटनसे कोई नयी वात नहीं दिखायी देती। हमारो सहुटनासक ग्रासनकी प्रणातीमें यह एक विशेष बात वेबानेमें आती है कि सरकार और परिषद्में परस्वर वारबार हतना विवाद, विरोध, धकाधुक्की और सहुर्य-विधर्ष हुआ पर को भी साबाद, सर्वेसाधारण और सरकारमें सद्दा ही सम्बन्ध बना रहा।

जापानी मन्त्रिमण्डलका मन्त्री यही कहता है कि में सम्रादको माहासे राज्यव्यवस्था करता हूँ। १५ मीन १६६६ वि॰ को जर्मन रागस्टकमें मिन्स व्यूलोने कहा था "जयन्त्र सम्रादक मुक्तपर विग्वास है और जयनक मेरी विषेक्षित्व स्मादक मुक्तपर विग्वास है और जयनक मेरी विषेक्षित्व स्मादक मुक्तपर विग्वास है और जयनक मेरी विषेक्षित्व स्माद के अनुकूल है तबतक में यह काम करूँगा।" जापानमें भी जापानी मन्त्री प्रायः येसे उद्वार निकालते हैं। पर इससे यंद्व न सम्मना बाहिए कि दोनोंके देशों मन्त्रियोंका अपने अपने सम्राटोंस एकसा ही सम्यन्य है। दोनों देशोंमें।इस सम्यन्यमें परस्पर पूर्व पश्चिमका अन्तर है।

जर्मनाफें समार् हितीय विलियमने जैसे वान केप्रियांको धुनकर यिस्मार्कके स्थानपर बैठा दिया वेसे जापानमें कभी नहीं होता। यह वतलाया जाता है कि विलियमने यान केप्रियोको विस्मार्ककी जगह स्थलिए दी कि चे पार्जीसहा-सनके सामने सिर नीचा किये रहेंगे। हम जहाँतक सममते हैं, जर्मनीके राजकार्यमें जर्मन सम्राट्का जो स्थान है यह प्रशियाके राजपरानेके सम्मानपर उतना निर्मर नहीं है जितना कि सम्राट् चिलियमके ब्रद्धत व्यक्तियपर ! यह भी सुना जाता है कि सम्राट् चिलियम अपनेको सरकारके रूपमें प्रकट करना और शासनसम्बन्धी प्रत्येक कार्यको अपने हाथमें लेना बहुत प्रसन्द करते हैं। यह भी लोग कहते हैं, कि जर्मन सम्राट् स्वय सर्वस्ताचारी चनकर ससारक्षी नाटय में चक्रवर्ती मृत्यान लेना चाहते हैं। यह कार्यक स्व है यह कहना हो खहत ही किटन है पर इसमें सन्देह नहीं कि "कृतरका नाट सन्देश" कथा "लार्ड चीडमाउथको लिखा हुआ प्रभ" इत्यादि बात इस चातको सिद्ध करती हैं नि वान्स्वलर जो हुछ है सो है ही, सम्राट् निलियम भी साम्राज्यके राजकार्यमें कुछ कम भाग नहीं लेते।

माग नहा सत ।

जापानमें इसके विषयीत यक सी उदाहरण ऐसा न

मिलेगा जब सम्राट् मिस्सुदितोने राजमिन्नयोंकी सम्मितिके

बिना एक भी काम प्राप्ते मनसे क्या हो । जापानमें सम्राट्की स्थितिका इदीनरण सम्राट्- व्यक्तित्वपर उतना निर्मर

नहीं है जितना कि राजसिंहासनके प्राप्ते है तिहास और

परम्परा पर। अध्यापक यामागुर्जाने लिला है कि "राज

सिंहासन राजसन्ताका मरहार है और देश और प्रजार

सर्थान है। शास और ग्रासितको ममेदरेसा जापानमें शता

दियों पूर्वम ही स्पष्ट अद्वित हो जुन्नी है। सामाज्यकी

सत्ता राजसिंहासनसे विलग नहीं सकती। यह सत्ता सम्राट्

यशके ही साथ साथ अनन्त कालतक रहेगी। हस प्रकार

सम्राट्जो यह रह विश्वास रहता है कि चाहे कोई मन्त्री हो,

किसी दलके हाथमें शासन कार्य हो, सम्राट्का जो अति

पवित्र राजसिंहासन है वह सदा ही सुरिहत रहेगा। मन्त्रि



ांच म० २ ] - बीर जनरल बोगी [ जा म. ४, ५४ २२५

पद्पर चाहे फोई फाक्स आर्वे, चाहे पर्डिग्टन या पिट शावें, उससे राज्ञिंसहासनका कुछ मी वनता विगड़ता नहीं। समृद् मित्सुहितांकी बुद्धिमत्ताका भी इसमें माग हो सकता है कि उन्होंने किसी मिन्त्रमण्डलका चाहे वह स्तोका हो या यामा गाता वा श्रोकुमा श्रथवा ईतगाकीका हो, कभी विरोध या पह्स पात नहीं किया, पर इसका चहुत बड़ा माग समृद्ध इस विश्यासका भी हो सकता है कि राज्ञिंसहासनको कोई भय नहीं है।

जय कोई नया मित्रमग्रङल बनता है तब समृाय सहुटन-के अनुसार (तत्वकः) चाहे जिसको मित्रपद दे सकते हैं। अथवा जय वे चाहें चाहे जिस मन्त्रीको निकाल सकते हैं। अथवा जय वे चाहें चाहे जिस मन्त्रीको निकाल सकते हैं। अपना क्या के सार्व साम्रका जाता है कि वे अप्यक्ष मन्त्री ही जिनका कि कार्यकाल समाप्त हो जुका है, समृार्गो सत्तत्व देते हैं कि अय कीन अपन्य पन्त्री होना चाहिय, अथवा मित्री कीरिसल या 'बृढ राजनीतिका 'एका होफर सोच केति दें कि अय शासन-कार्यका भार किसके सिरपर देना चाहिय: और समृार्को स्चित करते हैं। इस सम्बन्धमें इनिलस्तानके राजा जितने सम्बन्द हैं उनसे अधिक सम्बन्धमें इनिलसानके राजा जितने सम्बन्द हैं उनसे अधिक सम्बन्धमें प्रतिक्तानके सम्बन्ध की नहीं दिसलाते। आयः समृाय् उसी पुरुषको सुता भेजते हैं जिसस्पर कि सबसी राय हो और नवीन मन्त्रमण्डल सङ्गठित करनेके लिए कहते हैं।

समृद्धी सवसे ग्रेष्ठ परामर्शदात्री-समा त्रिवी कीस्सिल है उसके समासद भी अध्यतमन्त्री अभ्यत 'युद्ध राज-नोतिकॉर्मेसे चुने हुए लोगांकी रायसे नियुक्त और पदच्युत किये जाते हैं । वि० १६४- के मार्ग- मासमें अध्यतमन्त्री-मारसुकावाकी सम्मतिसे समृद्धी ओकुमाको पदच्युत कर

#### २६६। जापानकी राजनैतिक प्रगति

दिया क्यों कि झोकूमा परिषद्के राजनीतिक दलाँसे मिले हुंप थे। १६५० में रतो मिली कांसिलके मेसिडेएट नियुक्त किये गये सो भी मारसुकाता और यामागताकी सम्मतिसे, और फिर उसी घर्ष समृद्दे मारसुकाता और यामागताको प्रियी सीन्सलमें सानापत्र किया सो भी रतोके परामर्शसे। ऐसे और अनेक स्थान्त हैं। मन्त्रिमयङल और प्रिचोकोन्सिलके उद्याति-उद्य पूर्वोपर

कार्यकर्ताओं को नियुक्त करनेमें समृद्का अत्यक्त कार्यभाग म होना ही इस वातको सावित करता है कि सामृत्यके शासन कार्यमें भी बनना कोई अत्यक्त माग नहीं है। जापानके समृद्को अपना व्यक्तियत महत्व दिखलाने और सरकारके कार्म अन्नद्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बन्न मानकी पात है कि जापानके राजनीतिक को कुछ प्रशंतनीय और सरहानीय कार्य करते हैं दलना यश वे निःसद्वीच होकर समृद्को देते हैं। पोर्ट आर्थर और त्सुशिमा राष्ट्रीके धीर जनरल नोगी और पडमिरल टोगोने अपने पराकृत्योंकी प्रशंसा-

जनरल नामा श्रार पड़ामरल डामान अपन पराझनाका प्रयस्त के उत्तरमें फड़ा कि यह सब समाटका पुरुष श्रीर द्विजयल है। पेसी अवसामें समाटको सामाटका सब प्रवस्य अपने मन्त्रियोजो सीप देनेमें कुछ भी सद्दोख या सन्देद नहां होता। इसमें सन्देद नहीं कि, प्रत्येक महत्यकी पातपर समादकी

समित सी जाती है। मनियोंकी यह हार्दिक रूच्या रहती है कि वे सभी महत्वके कार्य समूर्के विचारार्य उनके सम्मुख दर्याखत किये जाँब, और समूर्ट अब मंजूरी देने हैं तो समार्य अध्यान पड़ता है। समार्य आ अपने मनियोंकी हर तरहकी सहायता देनेके किए सहा प्रस्तुत रहते हैं। उदा-रुरणार्थ १६१4 में जब काउएट जोकुमा और इतागाशीन दर्स-



चित्र मन् भीर एडमिरल तीर्था । स्थाप्त प्राप्त २६६

मूलक पद्धतिपर शासन कार्य सङ्गठित करना बाहा और उन्हें मौसेना तथा जङ्गी शाफिसके लिए मन्त्रियोंका मिलना असम्भव हो नथा तब समूद्ने वाईकावरट (अथ मारिकस) कस्सराको युद्धमन्त्री श्रीर मारिकस सायगोको नौसेनाका मन्त्री वना दिया श्रीर उनसे नवीन शासन कार्यम आकुमा श्रीर इतावाकीसे मिलकर पहनेकी छपापूर्ण शासा दी। यह एक विशेष वात है कि इतने गुण, इतनी युद्धिमचा

श्रीर ऐसी आकर्षण्यक्तिके रहते हुए मी समृद्दिन कभी खर्य शासन करनेको रच्छा ज़रा भी नहीं दर्शायी। पालैमेएटके कागुलप अथवा समाचार पर्योकी फाइल देखनेसे चतुर यांडक यह तुरन्त हो ताड़ लेंगे कि समस्त शासनमार मन्त्रिम मरहल से समासदायर हे और सामाज्यकी नीतिके लिए वे

ही जिम्मेदार हैं। व्यवस्थापत्र कार्यमें तो समाद और मी कम दखल देते हैं पर्योकि व्यवस्थापकसमासे उनका सम्बन्ध ही बहुत

कम होता है।

परिपद्मं समृद्ध एक ही दिन प्रधांत उसके खुलनेके अवसरपर आते हैं। उनकी जो वक्ता होती है यह प्रधा पूरी करनेके लिए ही होती है। उसका एक उदाहरण नीचे देते हैं—

करनका तिप हो होता है। उसका पक उदाहरणनाच दृत हूं— "सरदार सभा श्रीर प्रतिनिधि समाके सज्जां, में अब राष्ट्रीयपरियद्के प्रोलनेकी विधि करता हूँ श्रीर सूचना देता हैं कि राष्ट्रीय परियद्का कार्य श्रारम्भ हुआ।

<sup>•</sup> यह प्रशान देनेकी बात ई कि सागाइने संस्तार साना व प्रतिनिधिनसान दोनोंके समामदोकी सङ्गती कहता ही संबोधन किया है, और न कि "देरे सरदारों भार प्रति-नित्त समाने कानों, क्या सरदार केरे कच साथारण, दोनों है। समाइका ममान प्रवा दे और शमिय गंबीधनाने थोरों प्रियनिक नाही किया नया है।

"मुक्ते इस वातका वहुत सन्तोष है कि समस्त सन्धिवद शक्तियोंके साथ मेरे सामाज्यका बहुत ही स्नेह सम्बन्ध रहा है।

"में मन्त्रियोंको आहा देता हूँ कि वे आगामी वर्षका आय-व्ययना लेखा तथ्यार करें और अन्य आवश्यक विधि विधान कर अन्य लोगोंने सम्मुख उपस्थित करें।

मुक्ते विश्वास है कि आप लोग प्रत्येक विधियर सार धानीके साथ विचार करेंगे और अपना करविय पालन करेंगे।"

परिवर्क कानूनरे अनुसार परिवर्की दोनों सभागीके मेसिक्यर, और वाइस मेसिक्यर समार्ट्श मनोनीत करते हैं। वरन्तु यह भी एक विधिमान है, क्योंकि परिवर्क देनों समार्ट जब अपना अपना अपना और उपाध्यन सुन सेती हैं तब समार्ट उन्हाको मनोनीत करते हैं।

प्रतिनिधि सभाके अध्यक्तरो अनोशीत करनेश समूद्का जो अधिकार है उसके सम्बन्धमें एक वडी रोजक थात है। विव १६५० में प्रतिनिधि सभाने अपने ही अध्यक्तपर एक भ नंता पन समृद्की सेवाम अेका। दिनाय तो दिकान थे ही नहीं जो प्रतिनिधि सभा सोव सकती कि अध्यक्ष का इसने निर्वाधित किया है तो हमी उसे निकाल भी सकते हैं। उसने यह सोवा कि समाद्वे उन्हें अनोशीत किया है तो वे ही हमारा प्रार्थनापन पाकर अध्यक्तो पदच्युत करनेरी हमें आजा देंगे। परन्तु समृद्दे इसरे जवावमें समूद् परिवार विभाग में मन्त्री द्वारा उससे यह पूछा कि समा का चाहती है, वह समाद्वे अध्यक्तो पदच्युत करनेरी हमें आजा देंगे। परन्तु समृद्दे इसरे जवावमें समूद् परिवार विभाग मन्त्री द्वारा उससे यह पूछा कि समा का चाहती है, वह समाद्वे अध्यक्तो पदच्युत करनेरी लिए कहती है या ऐसे

वस समय होशी सहाराय क्ष्युव थे। इनक्ष यह स यह या कि टो कंगे
 रगह प्रसम्बें कहे कुछ समामगीने श्वका अनुविद सम्बन्ध है।

स्रयोग्य अप्यत्नको निर्वाचन कर लेनेके लिए समा लाहती है तो स्पष्ट स्पष्ट लिखे, और यह भी आहा दी कि सभा सव बात डीक डीक फिरसे सोच ले। यह उत्तर पाकर सभाके होय हुक्त हुए और अपनी भूल मालुम कर उसने समादसे अपने अधिवारपर सभा आर्थना की। अध्यत्नकी बात मर्यादा-रत्ता-द्वाडको को स्मेटिक पास भेजी गई और अध्यत्न सभासे निकाल दिये गये।

द्वितीय भागके तृतीय परिच्छेदमें हमने कहा है कि समाद्-की सेवामें प्राधंनापत्र भेजनेका परिप्रद् को जो अधिकार है, ग्यवस्थायन कार्यमें उसका भी बहुत दख़ल होता है। प्रतिक्रिय सभाकों और से यह प्राधंनापत्र भेजा गया हो तो हसाका परि-खाम या तो समाका ही विसर्जन हो जाता है या मन्मि-मण्डलको पदत्याग करना पड़ता है। सङ्घटनका सिद्धान्त तो यह है कि समाद् ही समाको मङ्ग कर देते हैं। पर बस्हुतः यह एक मानी हुई यात है कि समृद् अध्यक्षमन्त्रीको सलाह-से यह काम करते हैं। अध्यक्ष मन्त्री समाविसर्जनकी सब जिम्मेदारी भी अपने ही ऊपर लेते हैं और प्राय: सार्वजनिक रीत्या सभा यिसर्जन करनेके कारण भी यतला देते हैं।

स्वयस्पापनके कार्यमें समृत्युका अत्यक्त अधिकार नहीं
यदिक उनका जो अभाव है उसके सम्बन्धमें एक बात विशेष
देखनें आती है। मित्रमण्डल और परिपदुका परस्पर-सम्बन्ध विच्छेद हो गया है और सब समृत्युक घोपणापमने फिर यह सम्बन्ध जोड़ दिया। ऐसा दो बार हुआ एकर विच १४५० में और दूसरा विच १४५६ में। पहली यार प्रतिनिधि-समाने और दूसरी धार सरदार-समाने यज्ञदके कई भद्द एस प्रकार यटा दिये कि मन्त्रमण्डलके लिए यह मंशोधन खोकार करना श्रक्षमम्ब हो गया । मिन-मण्डलने ममाको यहुत सालच दिया और कई तरहुसे सम माया पर कोर एल नहीं हुआ। तब समादने घोपणाप्य निकाता जिसमें उन्होंने यह इच्छा यक्ट की कि समा सर-करके ससीर्वोंको मजूरी ये दे तसमें शासनका काम न एक जाय। हुएक समाकी नीते वदल गयी और उसने जिल पास करना ध्वीकार कर लिया।

परन्तु प्रश्न यह है कि इन योगं ग्रासरों पर सम्राद्रके समसे सम्राद्रकाम पर हो जाना है कि यह यथ्य सम्मीकी सम्मितिश ही पन था। श्राप्य मन्त्री मारिका ही पन था। श्राप्य मन्त्री मारिका (श्राप्य मन्त्री मारिका (श्राप्य मिन्द्र) इतोने २६ पारा मारिका को प्राप्य मिन्द्र) के पोणणापन सम्मान्त्रमं सरहार-समाके स्थाप मिन्द्र को नोथी को जिल्ली है उससे यह सम्पत्य मिन्द्र हो आती है कि समाद्रने इतोको सम्मित्त ही अवना साम्राप्य निकाल, प्राप्ति इतो अपनी चिट्ठीमें ही सीकार सरह है कि उस याजापत्र निवे ने ही किसमेहार थे। इन्ह्र साम्य १६०६ का योगणा पत्र निकला था उस समय मारिका हो अध्यस मन्त्री भी थे। इस पोणणापत्रमें प्रतिनिधि समाद प्रयक्त साम्य किया होन्या स्थाप स्थाप होन्या स्विप्त होन्या या है कि यह सरकारका आप व्यय लोगा स्विप्त स्वप्त साम्य स्वप्त साम्य स्वप्त साम्य हिन्दा स्वप्त होन्य स्वप्त होना स्विप्त होन्य। स्वप्त होना स्विप्त स्वप्त होना स्विप्त होन्य। स्वप्त होना स्विप्त होन्य। स्वप्त होना स्वप्त स्वप्त होना स्विप्त होन्य। स्वप्त होना स्विप्त होने।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समृद्र मित्रु-हितोका प्रत्यत ऋधिकार शासनमें हो जाहे व्यवस्वापनमें हो, महाराज सतम एडवर्डमें ऋधिक प्रकट नहीं होता। जापानके समृद्र राजाती नीतिको स्वयं निर्जारित नहीं करते, ये उस कामको मित्रमण्डलके सुपुर्द कर देते हैं।ये अपने देशके राज-कार्यमें पँसे हुए नहीं हैं, उससे खतन्त्र और उससे पृथक् हैं। श्चतप्य क्या तत्यतः श्रीर क्या वस्तुतः राजाकौ नीतिके लिए वे जिस्मेदार नहीं, वे कोई श्चन्वाय भ्रपराध नहीं करते !

जापानी सहुदनमें यह कोई नयी बात नहीं पैदा हुई है। लक्करी जागीरदारोंका शासन काल उदय होनेसे पहले, दर-बारके सरदार समादकी समाति मात्र लेकर राज्यकी नीति निर्दारित किया करते थे और शासन कार्यकी सव जिम्मेदारी अपने जगर रखते थे। तालुकेदारीके शासन कालमें शोग्या गासन करते थे। और समाद राज्यशासनमें प्रत्यच्च या अप-यच्च गों और समाद राज्यशासनमें प्रत्यच्च या अप-यच्च कोई भाग नहीं लेते थे। यर यह किसीको अलीकार नहीं या कि राजांसिहासनको स्थापना करनेवालके बंग्रज समाद ही सामाज्यके मुख्य मालिक हैं। जिस शोग्यनने यक प्रकारसे उनका राज्य ही छीन लिया था यह भी अपने अन्तःकरलमें अम्म-बुद्धियूर्वक समादको मानता था।

वनका राज्य द्वां छान । तथा या वद मा अपन अन्तः अर्प्यभ धर्म-बुिं पूर्वे क सम्राट्को मानता था। । जापानके राजसिद्दासनकी सुदद्वता और महत्व सम्राट्की स्विकास परिता पर नहीं विक्त राजसिद्दासनके अनुपम-सिठास और परम्परागत देश धर्मपर ही प्रधानतः निर्मेर है। यह सच है कि १६३४ की पुनः कापना, समृाद् सुरुद्यितोके पुष्य प्रताप और धुविद्यन, तथा उनके सुद्ये धुलसमुख-प्रायमे जापान देश और उस देशके राजसिद्दासनक हेतिहास और परम्परागत देशपर्यको सर्वेसाधारणम् जागृत करके सम्राट्की सितिको बहुत ही सुदद कर दिया है। परन्तु यहि कोई सम्राट्की प्रतिमाको ही सारा यशदेता हो तो कहना पड़ेगा कि उसन जापानके राजत्वका यास्तिक स्वरुप हो नहीं पद्व पकनाके साथ, जापानियकि मनमें, जो पदार्थ सम्बद्ध है यह कोई समृाट्का व्यक्तियियेष नहीं प्रत्युत समृाट्का राज- सिहासन ही है। त्रतः जिस प्रतिमाको देखकर जापानियोंके मनमं सामृज्यके भून और वर्तमान अस्तित्वका चित्र ऋदिन हो जाता है और राष्ट्रीय बन्चुआव जायृत होता है यह प्रतिमा

समाद्के राजसिंहासनको प्रतिमा है।

जापान देशवासीमात्र इस सिद्धान्तको मानता है कि हम यंशपरम्परागत राजसिंहासनके मासिक समादकी प्रजा हैं। अभ्यत्त मन्त्रीका जो कुछ अधिकार है वह उस पदका अधि-कार है जिसपर कुछ कालके लिए वे विराजते हैं। वे कितने ही बड़े और बुद्धिमान क्यों न हों, उस पर्से ब्युत होने पर उनका कुछ भी अधिकार नहीं रह जाता। परन्तु समृाट्का जो अधिकार है यह वंशपराम्परा से है; उनकी शिति भ्रव और श्रतुल्लहुनीय है। राजवंशका राजपुत्र ही राजसिंहासन पर विराजमान हो सकता है। वह चाहे बुद्धिमान हो चाहे, बुद्धि होन, यह लोगोंका शीर्यसानीय है और उसकी जो इजत है उसका सानी नहीं है। अध्यक्त मन्त्रीके श्रष्ट् जय समृाद्के मुखारियन्त्रसे प्रकट होते हैं तो उन ग्रम्दोका प्रभाग औरगीरप बद्ता है और ये शन्द प्रमाण सममे जाते हैं। यदि वे शन्द धास्तवमें विवेकपूर्ण हुए तो क्रायत्त सन्त्री समृद्दे विश्वार्म-पात्र हो जाते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। परन्तु यदि पैसा न हुझा ही सारा दोष अध्यक्ष मन्त्रीके माथे सगृद्से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

आप चाहे मले ही कहें कि आपानियों मुख्य नहीं है और इस विषयमें वे निरे बुद्ध हैं। वरन्तु वे मनुष्पमाणे हैं। "श्रंगरेजका घर" नामक भाटकने राष्ट्रकी रहाके लिए शंग-रेजोंको जैसे उच्चेजिन कर दिया वैसी उच्चेजना किसी तर्क विसर्कसे न उत्पन्न होती। सर्वसाधारणका यह कायदा है कि वे निराकारकी अपेद्या साकार वस्तुस्वे अधिक अञ्चागित्व होते हैं। परिवर्त्तनशील मन्त्रिमग्दलक्षी अपेद्या वन्हें राजमित्रामन हो प्रत्यक्त हिसाई देता है। किसी अंगरेज़क अन्तःकरवायर कमी कभी "श्रुनियन क्षेत्रण्ये दर्शनका जो प्रभाव
पदेगा वह मिट्रिश साम्राज्यसम्बन्धी देशमित्वपूर्ण पंज्ञाका कर्ता।
नहीं पढ़ सकता। मनुष्य-स्यभाव ही पेसा है। जापानके रितहासका स्वस्त श्रुवशोकन करनेसे यह बात प्रत्यक्त हो जाती है
कि राजिसहासमक्षका वास्तवमें अनिवंचनीय क्षयोग होता
है। धारा प्रयाहके साथ साथ वरावर राष्ट्रका पर जकतिमानि 
सभो वहता जाना और किसी मकारकी उद्दर्शकतापूर्ण राज्यकान्तिका नहोना राजिसहासनके अस्तित्वका ही परिणाम है।
राजनीति ग्राक्षके सुने है अपने विद्युत्य तकश्यक्षक 
स्वर्षित स्वम देश पर साम्रानित शास्त्रके विद्यार्थी
तो मनुष्यस्यमावकी वार्तीको नहीं भूल सकते।



## दितीय परिच्छेद

#### सरदार-समानी अधिकार-मयौदा

महाशय (श्रव वाइकाउन्ट) कानेकी जोकि शासनविधानके निर्माताश्रीमेंसे एक हैं, यतलाते हैं कि, शासन निर्माणकी सनद जर तैयार हो गयी तो अमलमें आनेके पहले उसकी एक प्रति इंग्लिस्तान जाकर हमने महाश्रय हवंर्ट स्पेन्सरको विजलायी: और स्पेन्सरने सनवकी कई वातीकी जासकर सम्राद सत्ताके सुरक्षित रखनेके भावकी बहुत प्रशंसाकर कहा, "इस सङ्गठनका उपयोग श्रयचा दुरुपयोग जो कुछ हो, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीयसभा के दोनों अंगोंके सिर रहेगी। प्रानिनिधिक शासनप्रणालीके प्रवर्त्तनका साहस करनेवाले श्रीर नवीन सहुटनका वेडा पार लगानेकी चिम्ला करनेवाले एक तवल पूर्वीय राष्ट्रके प्रतिमिधिसे स्पेन्सर महाग्रयने जय ये शब्द कहे तथ उनका क्या ऋभियाय था, हम नहीं जानते और न हम यही जानते हैं कि उस महान् परिशतके इन शन्तों से कानेशोने प्या श्रमिप्राय समका। परम्तु यदि कोई शासन-विधानको श्रच्छी तरहसं देखे तो उसे उसकी कार्यसाधनताका पना लगानेमें बहुत ही परेशान होना पहेगा।

हम यह पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रसमाकी दोनों समार्थ्योके अधिकार परावर हैं, परन्तु उनका संगठन भिन्न मिस मनारका है । वैज्ञहाट महाशय कहते हैं कि "दो विपम स्वभाववाली समार्थ्योकी अधिकार-समानताना दुष्प-रिलाम प्रत्यक्त है । प्रत्येक समा प्रतिपद्मीय समाके प्रत्येक विधानको रोक सकती है, और फिर बिना विधानके काम भी नहीं चलता है।" बदि एक 'सभा दूसरी सभाका विरोध कर बैठे तो व्यवसायनका कार्य ही आगे चल नहीं सकता। और संगठनमें फोई ऐसा उषाय भी निर्दिए नहीं है कि जिससे एक सभा अपना निर्णय दूसरी पर लाद सके। ऐसी अधसामें

ध्यवस्थापन कार्यको पुनः ठिकाने से आनेके लिए एक ही उपाय है और यह यह कि सरकार बीचमें दखल दे। जिस सरकारपर कि परिषद्का कोई ज़ोर नहीं। मन्त्रिमण्डल सम्राट्के

अनियन्त्रित अधिकारका उपयोग कर काउएटसे अँचे दर्जेके सरदार नियुक्त करके और सम्राट्के मनोनीत निर्वाचन द्वारा सरवार-सभामें अपना घडुमत कर काम निकाल सकता है। यदि प्रतिनिधि समाकी यात हुई तो मन्त्रिमएहल उसे भन्न कर सकता है, जिससे कि पुनर्निवांचनमें ऐसे प्रतिनिधि निर्वाचित हो सके जिनके राजनीतिक विचार पहले मति-

निधियोंसे भिश्न हों। परन्तु हर बार इस उपायसे काम नहीं चलता। क्योंकि यदि पुनर्वारके निर्धाचनमें चे ही प्रतिनिधि-नियांचित हो जायँ तो मन्त्रियोंको हाथ मलके ही रह जाना पड़ता है। और द्यगर कहीं दोनों सभाश्रीने मिलकर सरकार-का विरोध किया हो का मन्त्री और पन सम्राद शासन-

विधानके आधारपर कुछ भी नहीं कर सकते। परन्तु इस परिच्छेद्रमें शासनविधानकी तात्विक वाताका पिचार नहीं करना है बल्कि यह वेखना है कि प्रातिनिधिक शासनके २० वर्षोंके इतिहासमें व्यवस्थापक विभागकी एक

शासाके नाते सरवार समाकी क्या अधिकार मर्यादा रही है। पहले ही यह समम खेगा अच्छा होगा कि जापानकी

सरदार-समाको नयी सपि को गयी है। इंक्सियानको नर्

समार्क समान यह पहलेसे चली नहीं भारही है। स्सलिए लार्ड-समाक समान इसमें इतनी गड़वड़ नहीं है। उसनी रूप-रचना देखिये तो लार्ड-समासे यह प्रधिक सुसहित और विभिन्नत है, समाजके निक निक वर्गों के मितिपियोंका समायेश भी इसमें अच्छा होता है। कुल ३६= समासदीं में से रिश्व तो ऐसे हैं जो सरदार नहीं हैं और सरदारीं मेंसे केवल है वो ही सरदार कार्यों काल किलता है।

🖟 वां ही सरदार संभानें स्थान मिलता है। जिन सरदारोंको शंगरेज सरदारों (लाडों ) के समान, सरदारसभामें वैडनेका ऋधिकार जन्मतः प्राप्त है ऐसे सरदार तीन प्रकारके दोते हैं, राजयंशके (इम्पीरियल) प्रिन्स, प्रिन्स और मार्राष्ट्रयस । इनके ऋतिरिक्त और जितने सरदार हैं यथा काउएट, चारकाउएट और येरन, ये स्काटलँडके सरदारीके समान अपने अपने प्रतिनिधियोंको प्रति सात वर्षके उपरान्त निर्वाचित करते हैं। इन प्रतिनिधियोंकी संस्था सम्राद्के भारापत्र द्वारा निश्चित रहती है जिसमें प्रत्येक श्रेणीके सर-दारोंके प्रतिनिधि इसी हिसायसे रहें कि सरदारोंकी संख्याके 🕹 से उनकी संख्या अधिक न हो जाय। इस समय १७ काउएद. o पारकाउपट और १०५ घेरन हैं जिनमेंसे ४º सम्राद्के मनोनीत हैं। अन्य समासद "साधारक" हैं जिनमें से ने सम्राटके मनोनीत और ४५ सबसे अधिक कर देनेवाली-की प्रतिनिधि हैं।

सबसे अधिक कर देनेवालोंके अतिनिधियोंका चुनाय यों होता है कि अर्थ आदमों जो जमींदायों वा व्यवसाय याणिज्य पर सबसे अधिक कर देते हों, एक एक अतिनिधि चुनते हैं। यह नियांचन सात सात वर्षपर हुआ करता है। प्रतिनिधि मावः यह धनी अमींदार या ब्यापारी होते हैं। ये लोग कैयल श्चपने धनका वदीलत देशके बड़े यड़े मानी पुरुपीके साथ साथ सरदार-समामें चेठते हैं।

सम्राद्धे मनोनीत समासद वे लोग होते हैं जिन्हें सम्राद् किसी विशेष कारगुजारी या राज्यसेवाके पुरस्कारमें सर-दार-समाका आजीवन समासद बनाते हैं। सम्राद् उन्हें मन्त्रियोंकी सम्मतिसे मनोनीत करते हैं और मन्त्री ही पह सम्रक् ककते हैं कि कौन समासद होने योग्य है और कौन नहीं। मन्त्री उन्हों लोगोंको चुनते हैं जो कि इस पदके योग्य भी हैं और अपनी बात माननेवाले भी हैं। यह सम्मव नहीं है कि वे किसी येसे ज्यक्तिको चुने जिसके विचार कुछ दूसरे ही हों, चाहे यह धम्मविचान कार्यमें कितना ही नियुख पर्यो न हो। हमारे कहनेका यह अभिग्राय नहीं है कि मन्त्री स्थायीं होते हैं। यह परिस्थित ही पेसी है कि उन्हें पेसे ही आदमीको चुनना पहता है जो उनका सहायक हो।

यह कोई बाधवंकी बात नहीं कि साजादके मनोनीत प्रायः इसरी श्रेजीके सरकारी कार्मचारी होते हैं। ये चाहे भूतपूर्ण कर्मचारी होते हैं। ये चाहे भूतपूर्ण कर्मचारी होते हैं। ये चाहे भूतपूर्ण कर्मचारी होते हों वा सितक कफसर, पा विश्वविद्यालय की व्याविद्यालय भी नीमसरकारी ही होते हैं—अथा सरकारके गुमावते (मतिहस्त), इन्हों लोगों-मेंसे उक्त प्रकारके समासद छुने जाते हैं। ये लोग समम्बद्धार और अनुमयी होते हैं और केवल पूर्वज परम्परा या लक्ष्मी की पदीलत पद पानेवाले सभासदीसे ये अधिक प्रमावशाली और योग्य होते हैं इसमें सन्देह नहीं, परन्तु आख़िर वे स्वेच्छावारी सरकारके ही कर्मचारी ठहरे, इसलिय सरकार में विपरीत हो नहीं सकते।

इनकी संख्या घटती यहती रहती है । १६४० में अर्थात

प्रथम श्रीघेष्णमं इनकी संख्या ६१ यी और इस समय
१२२ है अर्थात् समस्स समासर्वेकी संस्थाका एक तृतीयांग। कानून सिर्फ इतना ही बतलाता है कि सम्रार्के मनीनीत और सबसे श्रीधक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि मिलाकर
इनकी संख्या सरदायगंसे श्रीधक न होनी चाहिए। यही
इसकी सीमा है, इसके अन्दर और कोई संख्या निर्धारित
नहीं की गयी है।

ग्रस्या प्रवयह देगें कि सरदार सभाका समासद कीन नहीं हो सकता। शिन्तो पम्मांचार्य, ईसाई पादरी और किसी धर्मकें

उपदेशक सभाखद नहीं हो सकते। इसिलए इपिसलानकी लार्ड सभाके समान आयानकी सरदार-सभाम कोई धर्मागुठ सरदार नहीं हैं। दुध्धरित्र, दिशालिये, पागल और कम्प्रमूर्य भी न मतिनिधि सभाक समासदा हो सफतें हैं, न सरदार-समाके ही। सभासदों के लिए जो नियम है उनके पातनमें जितनी कठोरता मतिनिधि सभा करती हैं उनको हो परदारत्सा भी, न्योंकि दोनोंका कानून-प्यियरियद्दिशसमाओंका कानून-एक ही है। प्रतिनिधि-सभासदों के समान हो सरदार-समाक सभासद भी समाधिवेशनमें अनुपंसित नहीं एह समाक सभासद भी समाधिवेशनमें अनुपंसित नहीं एह या न सने। उनकी उपसित सभाम श्रीन समार परिपृत्रेय परिपट्टे कानूनकी स्थ थी आरा है कि, "फिसी समान कोई समासद श्रथ्यस्वको योग्य कार्योंके स्थित किये

विना किभी समा या समिति ग्रैरहाजिर नहीं हो सकता।" प्रध्यत उचित समर्भे तो समासदक्षी एक सनाहसे कमकी छुटी दे सकते हैं, एक समाहसे प्रधिक छुटी देनेका द्यारि कार पिना समाकी अञ्चयतिके प्रध्यक्षको नहीं है। इस नियमका सम्पक् पालन इसिल्ए आवश्यक होता है कि समामें कमसे फम तृतीयांश समासद उपस्थित रहें, क्यों कि हसके विना सभाके समितिकी गण्पूर्ति नहीं होती। सरदार अतिनिधि, सम्राट-मनोनीत और मवसे अधिक कर ऐने सालों के प्रतिनिधि जैमासिक अधिवेशनका २००० येन (तम्भाक्त प्रतिनिधि समाके प्रतिनिधि-समाके समावदाकों भी विकता है) और उनपर यह लाज़िमी है कि समामें नियमपूर्वक उपस्थित रहें।

जिसका पेसा सङ्गठन है और जिसमें पेसे पेसे सभासद् हैं, लोग कहेंगे कि यह सभा संयुक्त राज्योंकी सिनेट सभाके समान ही, प्रतिनिधि-सभासे मज्ञवृत होगी। परन्तु गत यांस घपाँका इतिहास यह नहीं वतलाता कि यह प्रतिनिधि-सभासे मज़ब्त दैया इसने उससे अधिक अधिकार चलाया है। इसके विपरीत, यह दुवंल ही विशेष है। यह माना कि इसने कभी प्रतिनिधि सभाकी अधीनता नहीं खीकार की, परन्तु इसकी नीति साधारलतः अवत्यक्त और मौन ही रही है और अब भी वैसी ही है। इसने कभी यह उत्साह, उद्योग, चैतन्य श्रीर प्राण्यल नहीं दिसलाया की कि प्रतिनिधि-सभाने दिल-लाया है। यह ठीक है कि १६४६ वि० में इसने प्रतिनिधि-सभाके प्रतियादकी कोई परधा न करके करादि बढ़ानेका अधिकार धारण कर लिया और सङ्गठनकी ४५ वी धाराका सम्राट्से अभिप्राय प्रकट कराकर अपना अधिकार प्रमाणित मी फरा लिया: और उसी प्रकार १६५० में इसने इतोके मन्त्र-म एडलको जैसा तङ्क किया था वैसा प्रतिनिधि-समाने भी आजतक किसी मन्त्रिमएडसको तङ्ग नहीं किया है। परन्त पहले उदाहरखमें सरदार-समा प्रतिनिधि-समाका धोर विरोध

इस कारण कर रहीं यो कि प्रतिनिधित्समाको सरदार-समाके उस पूर्वधात अधिकारसे इन्कार या जो कि सक्टवनने उसे दिया या अयना यो कहिये कि सक्टवनके निर्मात । स्में ने हेना चाहा था। दूसरें में यह बात थी कि हतोने "मन्त्रि सरदार समा बजरू अक पम करते हतोने मन्त्रिमरङक्षको तह पर रही थी। पण्नु इस सक्कट और परेशानीका अन्त्र्में परिणाम क्या हुआ सिजाय इसके कि किस वास होनेमें विलम्य हुआ।

इत दाँ रियोप अनसराँको झाडकर और किसी अवसर पर प्रतिनिधि-समासे या मिन्न-मण्डलसे सरदार समाकी दकर कहाँ हुई। जनतक मिन्न मण्डल परिपड़के अर्थात् प्रिने निधि समाके अधोन नहीं है उठकर सरदार-समा उसी मगड़कर सियाय परेयानीके और कुछ पा नहीं सकती, क्याँकि उसके अमानगाली समासदाँमें ऐसे ही बहुत निक्ताँगे जो राज रमें सारियों के ही अधिक समानगीन हैं। यह मिने निधि-समासे भी उसी महरने अन्नपर नहीं क्राय सकती क्याँकि मन्त्री स्वयं प्रतिनिधि-सामा कोई भारी स्वितिधि-सामा कोई भारी प्रसाद वहां करते हैं। यह सरकार मी उससे सदमत है सी सरदार समाको मी अनुकूल समाति देनी ही एनकी है।

हस समय तो सरदार समा सरकारके ही तजानीन मातुम होती है। शिनिनिध समासे जो प्रसाय पान हो हर ग्रांते हैं उसमें यह सभा शाय हुच्चन कुछ देसा स्थापन परनी ग्रेंते हैं कि जिससे सरकारको सुमीता हो, या उस मसाव-पर विचार फरनेमें जिलान करनी है या उसे मामजूर ही कर देती है। रससे यह व समकता चाहिए कि सरदार-समा सरकारकी आग्राका पातन ही किया फरती है और स्वयं कोर काम नहीं करती। यहाँ हम उसकी सामान्य कार्यमीति देस रहे हैं, न कि विशेष अवसरोंधर किये गये उन विशेष कार्योको जिनमें सरदार-समा यहुया अन्ति-मयडलासे सिम-इल अलग रही है। तथापि उसके बहुसंस्थक समाखद ऐसे हैं जिनके चित्रार सरकारी कर्मचारियोके विचारोंसे अधिक मिलते हैं और यही कारण है कि सरदार-समाको सरकारसे सहाजुभति रणकर उसकी सहायता करनी ही यज़ती है। प्रतिनिध-समासे सुरदार-समामें चैतन्य कम है। यह

त्तरह यह व्याख्यान श्रीघ्र समाप्त हो ।" व्यवस्थापक सभाका नो थाद-विवाद ही प्राण है। याद-विवाद जितना ही कम होगा उतना ही उसका प्रभाव कम होगा और श्रधिकारका उपयोग भी उसी हिसायसे कम होगा।

सरदार समामें कोई सुसद्गडित राजनीतिक दल नहीं है इसस भी उसकी दुवेलता और अक्मेंएयता प्रकट होती है। सभामें दल तो कई एक है, यथा, केंद्विउक्याई, मोहुश्रोस्वाई, दीयोक्यारं, चित्राज्ञाक्यारं फुसोक्यारं इत्यादि, परन्तु ये राज नीतिकदल नहीं है—राजनीतिक कारणसे यह दलविभाग नहा हुन्ना है यरिक नामाचिक मानमर्यादा, पदयी या प्रतिष्ठा के कारणसे हैं। तत्यत सरदार समावी कितना ही पडा अधिकार क्यों न हो, यह उसका उपयोग तथतक नहीं कर सकती जनतक कि यह प्रतिनिधि-समाका अनुकरण कर श्चरने सब समासदोंमेंस चुने हुए लोगोंमी एक सामान्य समिति नहीं बना लेती । सुसङ्गितः राजनीतिक दलौंके लाभालामके सम्बन्धमें बहुत सुद्र कहना है। परन्तु इसमें सम्बेह नहीं कि मुसद्गतित राजनीतिय दलाँ रे बिना कोई विविध विचारयुक्त शौर निशाल प्रातिनिधिक सस्या केनल बहुमतसे ही फिसी कार्य विशेषके लिए सम्मिलित उद्योग करनेमें समर्थ नहीं हो सकती। "यक्तिश देखिए नो सरदार समाके सभासद प्रतिनिधि

पतिष्ठा देशिय तो सरदार समाते सभासद प्रतिविधि सभाके समासदाँसे योग्यता अथवा प्रभावमें कम नहीं होते, पर समिष्ट क्रप्ते समाव से कम सहीं होते, पर समिष्ट क्रप्ते समाव में कम परदार समाव योग्यता और कार्यहुणतता कम ही है इसे वोई अस्तीवाद न करेगा। सरदार समाका कार्र समामद लीजिए, उसवी पदवी सरकार-दरवारमें असकी प्रतिवृधि और उसकी प्रनाताका परदा उसपरसे हरा दीजिए और प्रतिविधि-समावे किसी समासदसे उसकी मिला देखिए। लोगोंकी करिमें वह प्रतिविधि समावे समा

सदके सामने बिलकुल ही दव जायगा, वह उससे बढ़ा ब्राइमी भले ही हो घर एक व्यवसायके नाते लोग उसे विशेष महत्त्व नहीं देते । "डेली-टेलीग्राफ" पत्रका चाशिहटनस संवाददाता लिखता है, "संयुक्तराज्योंमें सिनेटर बड़ा शादमी समभा जाता है, कांग्रेसका समासद कुछ नहीं ।" यह एक आश्चर्यकी वात मालम होती है क्योंकि कांग्रेसका समासदः तो सर्वसाधारण द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे निर्वाधित होता है और सिनेटका निर्वाचन प्रत्यन्न रूपसे नहीं होता। पर जब सिनेट-का श्रसाधारण श्रधिकार श्रीर प्रभाव हम देखते हैं तब इसमें कोई श्राध्ययं नहीं बतीन होता । सिनेटमें वर्माएट श्रीर श्रोद्धामा जैले छोटे छोटे राज्य भी न्यूयार्क्या पेन्सिलवा-नियाके बड़े राज्योंके साथ हो समान ही सम्मान और अधि-कारके भागी होते हैं: यरन्तु कांग्रेसमें सब छोटे छोटे राज्य मिलकर भी न्यूयॉर्क या पेन्सिलयानियाकी वरावरी नहीं कर सकते। साउ संतर वर्ष पहले 'राज्याधिकार' का प्रश्न उठा या और सिनेटमें ही उसका निर्णय तुत्रा था और बाज भी सिनेट ही राष्ट्रीय व्यवस्थापनका केन्द्र है। इसलिए प्रायेक राज्यके (संयुक्त राज्यान्तर्गत) अधियासियोंका हिताहित जितना उस राज्यके सिनेटरीपर निर्भर है उतना फाँग्रेसवाली पर नहीं। जापानमें सरदार-समा केवल सार्वजनिक निर्वा-चनसे ही वरी नहीं है वटिक व्यवस्थापन कार्यमें वह शायद ही कमी लोगोंका पद्म लेती ही। इसलिए लोग उस समाका समाचार जाननेके लिए उत्सुक नहीं रहते।

एक घार हमने किसोनो यह कहते सुना था कि "बंगरेज एक घार हमने किसोनो यह कहते सुना था कि "बंगरेज लाड समाके घोष यह होनेका एक कारण यह भी है कि उसमें अनुदूर दलके कोई प्रतिनिधि नहीं हैं। इस चमस्कारजनक

श्रभित्रायमें बुद्ध सत्यांश भी है। जिस प्रतिनिधिको लोगोंने चुना है और जिसने लोगोंका हित करनेमें अपनी शक्ति खर्च करनेकी प्रतिहा की है वह उचित या अनुचित किसी न किसी प्रकारसे उद्योग अवश्य ही वरता रहता है, और लोग भी उसके कार्योपर दृष्टि लगाये रहते हैं क्योंकि उसके लिए अपनी इच्छा देशपर प्रकट करनेका तो एकमात्र यही लाधन है। लाई सभाने सभासदका किस्सा दूसरा है। वह विसीका प्रतिनिधि नहीं है, अपनी बुद्धिके अनुमार राष्ट्रके लिए कुछ करना चाहिए इसी भावसे यह जो बुछ करे उतना ही यहुत है। लाइसन्स विल या शिकासम्बन्धी विधान जेसे प्रस्तावी

का विरोध करते हुए इनके चैतन्यका सञ्चार हो भी जाय तो लोगीकी अनुकूलता उन्हें तयतक वशी बाप्त हो सकती जयतक कि उनके विरोध करनेका कोई सत्य कारण न हो। तात्वर्य यह कि प्रातिनिधिक व्यवस्थापक समाक्षी शक्ति उसके पृष्ट पोपक लोगोंके सस्था वलवर निर्मर करती है। सरहार समा में सर्वसाधारणुकी श्रोरका कोई प्रतिनिधि नहीं है। श्रसप्त यह सभा यहुत हड या यहुत सामर्थ्यान नहीं हो सकती !

यह एक प्रकारसे देशका सीभाग्य ही है कि सरदार समा पहुत रढ नहीं है। तस्वत अतिनिधि सभा के समान अधिकार

इसको भी प्राप्त हैं और इसकी परिस्थिति भी वर्डे सुमीते की है। यदि यह बहुन हड़ हो जाय तो यह प्रतिनिधि समाका बल तोड सकती है या ऐसा सहुर्य उपस्थित कर सकती है कि सगढन शासम ही स्थापित हो जाय। स्पेन्सर महोदय ने

मानेकोसे एव परिवद्वको दोनों सभाग्रॉकी जिम्मेदारी की बात करी थी तब शायदे उन्हें भी यही शाशहा हुई थी।

परन्तु पत्र बातमें सरनार समाका सिर ऊँचा है, वह यह

### सरदार-सभाकी श्रविकार-मर्थोदा ,र=४

के, झमोन जगह यगैरहमें उनका कोई स्वार्य नहीं है, उनमें कोई धार्मिक सगड़े नहीं हैं और स्थानीय अथवा परापत-जन्य कलर भी कुछ नहीं है।

इंग्लिस्तानमं जय कभी व्यमिन और जमीनके लगान या करका प्रश्न उपित होता है तो लाई सभा वैचैन हो जाती है, यद्यपित्र अर्थ सम्बन्धी शिक्षोंने परितान करनेका उसे कोई स्थित तहाँ है। आस्ट्रिया और प्रश्चितके उद्याद मगुडलें अर्थ द्वार नहीं है। आस्ट्रिया और प्रश्चितके उद्याद मगुडलें अर्थ द्वार द्वार है। और इस सब महात पुरुषों की समाश्री में प्रमास्त्र देवा है। अर्थ देवा होते हैं। संयुक्त राज्यकी स्वितेट सामार्थ और सित्तरसिंहकी स्टेट-कीम्सिक्स स्थानीय स्थावा पक्षमेद जनित विवाद यहुत तीम होते हैं। परन्तु सीमायवश्च सामानकी सरदार सभा इन सब मुसावतीसे सवी हुई है।

सरदार-समामें, सबसे अधिक कर देनेवाले वड़े बड़े क्रमोदारोंने भी मितिपि हैं पर जैसा कि हम पहले कह खुके हैं, समामें हनका कुछ भी प्रमाव नहीं है। समामें, वस ये ही क्रमीदार हैं, और गहीं। हमारे पुराले सरदार जोकि पहले तालुकेदार ये उनके तो अब कोई अबदाद नहीं है। उन्होंने कपनी सब रियासत पुनः स्थापनाके समय सम्राटको दे दी। स्थ पृष्ठिय तो सरदार-समासे प्रतिक्रिय-समादोंमें जमीनसे सम्मन्य रस्तेवालि अधिक हैं।

बहु मी एक विशेषता है कि आपानके बुराने सरदार लोग बहुत घनी नहीं हैं और व्यवसाय-वाणिज्यकी ओर मी उनका बहुत ही कम प्यान है। जो नवीन सरदार वचाचे गये हैं उनमें कुछ बहुत घनाकुर हैं और उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, परन्तु समामें सभी उनका भी कुछ प्रमाय नहीं है। इस प्रकार समा सभी सदमीपुत्रोंके प्राधान्यके गडवहसे बची हुई है।

परम्तु यह नहीं है कि सरदार सभा कुसंस्कार और दुरा प्रहसे विलहुल ही बची हो। सरदारोंका व शासनोंका अपने वडस्पनमा भाव, इस समय जापानके अन्त राज काजका सबसे बडा दोण है और सरदार सभामें यही भाव अधान है।

जापानके शासनमें अधिकारी वर्ग-शास कवर्गका प्राधान्ये ही सुष्य अक है। राजक में वारियों का समयंदित अधिकार है, उन्हों के सिप, उनके कार्य एकत है। उन्हों के सिप, उनके करवार है, विकार के सिप, उनके करवार है, विकार के सिप, उनके करवार है है। यह ते हैं। विकार के से प्राप्त है। विकार के से प्राप्त रहते हैं। ये देशको सेया नहीं करते, विकार उससे प्राप्त करते हैं। यासवमं अव भी कहें पेसे राजक मंत्रायी मिलते हैं को मनमें इसी बातको जमाये हुए हैं कि, "लोग सरकार के भोसे रहें, पर सरकार कार करती है सो जान ने ना पार्ष ।" वेहते से जापनी राजक में वारी पर सरकार करते हैं। वा जापनी राजक में वारी "यह सम्प्राप्त करते हुए दिसा है सो जान ने ना पार्ष ।" वेहते से जापनी राजक में वारी विवार वार्य करते हुए दिसा है सो जापनी राजक में वारी वार्य वार्य करते हुए दिसा है सो वार्य वार्य वार्य करते हुए दिसा है से हैं। वे बुक्ति से नहीं परिक "पर-

मर्ग्यादा" से देशका शासन करना चाहते हैं। अभी धोड़े विनक्षी यात है कि सरकार समस्त राजकर्मचारियोंको यनि-फार्ममें रखनेका विचार कर रही थी। व्योंकि ऐसा करनेसे 'पद-सर्वादा'की रचा होगी। अधिकारपदकी मर्यादा भी एक गुल है यह हम मानते हैं, और राजकार्मचारीमें उसका होना भी आवश्यक है। परन्तु 'पदमर्यादाके शासन' का अर्थ तो यही है कि लोग सिर्फ़ ताबेदारी किया करें। इससे लोगोंकी खशासनशकिका बढ़ना रक जाता है और राजकर्मचारियों-की एक नयी जाति ही पैदा हो जाती है जिसका होना प्राति-तिधिक शासनप्रणालीके सर्वथा प्रतिकल है।

इस समय जापानमें शासकथर्मका पेला प्राधान्य और अधिकार हो गया है कि यहुतसे राजनीतिक निराशायादी हमारी प्रातिनिधिक संस्थाओंका भविष्य सोचकर उदास हो जाते हैं और बहते हैं कि जापानमें सहउनत्मक शासनप्रशासी

न चल सकेगी । सरदार सभा इस दुरयसाको घटानेके पदले श्रीर यहाती है। समाफे अधिक समासद अर्थात नवीन सरदार और समृाद्के मनोनीत सभासद जोकि सर्यथा खतन्त्र सरकारको ही बदीलत सरदार-सभामें स्थान पाते हैं. स्यभावतः हो उस सरकारसे सहातुभृति रखते और जाने या षेजाने प्रतिनिधि-समाकी शक्ति घटाने तथा शासकवर्गको हद करनेमें यहत यही भदद करते हैं। इस प्रकार सहस्रता-

सकायट है। किसी पार्लमेएटकी द्वितीय समा या सरदार-समाका यही उपयोग होता है कि निम्न समाके आकस्मिक मस्ताबाँके

रमक शासनकी मगतिके मार्गमें सरदार सभा वड़ी सारी

पास होनेमें विलम्ब करे या उनमें संशोधन या संस्कार करे।

जापानकी राजनैतिक प्रगति २८८

बहुमतकी श्रधीरता या उग्रतास शासनचक्रकी गति ही परल जाय। सरकार जो प्रतिनिधि-समासे विलक्क श्राजाद है। वह खर्य ही यदि "बहुमतका क्रत्याचार" हो तो उसे रोकनेमें समर्थ है। इस समयकी ग्रातनवणालीमें जो कुछ स्रापित है यह प्रतिनिधि-सभाके बहुमतकी, त्राक्रमश्रकारिता नहीं, परिक मन्त्रियोकी पूर्व स्वेच्छाचारिता असाधारण सत्ता अधया या कहिय कि, सालक्यगंकी बुराइयाँ ही हैं। इसका इलाज सर-दार-सभा कदापि नहीं कर सकती। जयतक मन्त्रिमण्डल मतिनिधि-सभाके मधीन वहीं होता, तबतक सरदार सभाकी बास्तविक उपयोगिताकी कदर नहीं हो सकती।

परन्तु सरदार-सभा इस मसरफको भी नहीं है। यह सही है कि कभी कभी वह इन कामों को करती है, परन्तु इस समय

े तो इस वातकी कोई आशहा ही नहीं है कि प्रतिनिधि-सभाके

## वृतीय परिच्छेद

मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल

हमारे .शासनविधानकी सनदका वचन है कि सम्राट राष्ट्रीय परिषद्की सम्मतिसे व्यवखापनके अधिकारका उपयोग करते हैं। द्यंगरेजी सङ्गठनका विधिवद्ध बचनयह है किप्रत्येक विधि पा संमेएटकी सम्मति श्रीर खीकृतिसे इंग्लिस्तानके राजा द्वारा निर्मित होती है। परन्तु इन दोनों विधिवचनोंमें वास्त-विक स्थितिका निदर्शन नहीं होता । महाशय सिडनी लो लिखते हैं, "कामन्स सभामें बहुमतको सम्मति और श्रह्पमत-की असम्मतिसे मन्त्रिमण्डलहारा नये कानून बनाये जाते हैं। राजाको इसमें कुछ भी नहीं करना पडता, और लार्ड सभा को जो कुछ करनेका अधिकार है यह यहत ही अल्प है-महत्त्वके अवसरों पर उसका बहुत ही कम उपयोग होता है। वह अधि-कार प्रस्तावित कानूनके बननेमें विसम्य कर सकने मात्रका है। विरुद्ध दल हर तरहसे विरोध करना रहता है परन्तु इससे अधिक कुछ कर नहीं सकता, और गैरसरकारी पक्षके नेता कानूनके कार्यक्रममें (सिद्धान्तमें नहीं) कुछ परिवर्त्तन करा लेनेके श्रतिरिक्त और कोई बात करनेमें असमर्थ होते हैं।" रंग्लिस्तानके समान जापानमें भी मन्त्रियएडल ही वास्त-विक शासन और व्यवस्थापनका मुख्य स्वधार है। परन्तु इन दो देशोंका, मन्त्रिमण्डल और व्यवस्थापन सभाझीका परस्पर-सम्बन्ध श्रवश्य ही भिन्न भिन्न है।

इंग्लिस्तानमें साधारण निर्धाचनमें ग्रुसंस्यक निर्वाचकीकी प्रत्यस रच्छाके अनुसार जिस वलका ग्रुपत कामन्स समामें

250

होता है उसी दलका मन्त्रिमण्डल बनता है। ऋतः मन्त्रि-मएइल भी पार्लमेंटके बहुमतसे अपनी नीतिको कार्यान्वित करनेमें समर्थ होता है। निर्याचनके समय निर्याचकांकी यह प्रतिशा प्रकट हो जाती है कि ये सरकारके प्रस्तायोंकी पाट

(मत) वेंगे । पर जापानमें प्रतिविधि-समाके राजनीतिक दलाँ-से मन्त्रिमण्डलका निर्माण नहीं होता। इसलिय यह कोई नहीं थह सकता कि मन्त्रिमएइलकी नीतिकी प्रतिनिधि-समा-में बहुमत प्राप्त होया—हो भो सकता है आरोट नहीं भी।

तयापि जबतक राष्ट्रीय परिपद् वर्तमान है तरतक सरकारके लिए यह आवश्यक है-इर होतनमें आवश्यक है -िक प्रति-निधि-समामें उसे यहुमत ग्राप्त हो क्योंकि उसके बिना उसका काम ही नहीं चल सवता।

। अब यह त्रक्ष उडता है कि, इस यहमतको प्राप्त करनेके लिए मन्त्रिमण्डल क्या उपाय करती है ? क्या सदैव प्रति-विधि-सभाके समासदीको खुश करनेसे यह बहमत मिल

जाता है ? यदि नहीं तो फैले और किस उपापसे ? क्या कोई जबरदस्ती की जाती है या दवाच डाला जाना है, या भामहसे फाम लिया जाता है अयवा कोई अनुचित कार्यवाही होती है ? किसी भी खुलहाडिन राज्यके राजनोतिक दली और

मन्त्रिमण्डलके परस्पर-सम्यन्तका ठीक ठोक वर्णन करना वडा ही वटिन काम है। विशेष करके आयानके सम्बन्धमें. जहाँ कि सङ्गठनात्मक शासन ग्रामी बाल्यायस्था में है। ऐसी श्रवस्थान इस समय मन्त्रिमगृहत और राजनीविक व्लीका

परस्पर-सम्बन्ध क्या है सो धतलानेके लिए पहले यह यत-लाना होगा कि यह सम्बन्ध बहुले बना था, फिट, चर्समान सम्बन्ध क्या दै तो ठीक ठीक हात हो जायगा । इसलिए इस विषयको इस पैतिहासिक दृष्टिसे देख लें अर्थात् जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाके २० वर्षके इतिहासका सिंहावलोकन करके फालामुकमसे देखें कि मिल्जमण्डल और राजनीतिक दलीका परस्पर-सम्बन्ध क्या रहा है।

### पेतिहासिक घटनाक्रम

जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाओं के इन २० वर्षों के इतिहासमें मुख्यतः राजनीतिक दलों के साथ मन्त्रिमएडलके भगड़ेका ही वर्णन है। मन्त्रिमएडल इसलिए भगड़ता रहा कि शासनाधिकार अपनी ही मुद्दोमें रहे और राजनीतिक दल इसलिए कि उस अधिकारको डीन ही। परन्तु यह लड़ाई राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनासे अर्थात् सं रहफ से ही नहीं आरम्भ हुई है। इसकी जड़ तो प्रातिनिधिक शासन-प्रशालीके आन्दोलनके आरम्भमें ही दिखाई नृती है।

यह हम पहले ही कह खुके हैं कि सारतमा, चोशिज, होसा और दिज़न, इन चार पिश्चमी दामिकों के प्रधान उपनायकोंने अपने मालिकों को सहकारितासे पुत्रः स्थापनाके कार्यमें अप्रमान लिया था और वही कारत्व है कि नवीन शासनव्यवस्थामें सब यहे पर्दोच्द इन्हीं चार दामिआँ के लोग शासनव्यवस्थामें सब यहे पर्दोच्द इन्हीं चार दामिआँ के लोग शासनव्यवस्थामें सब यहे पर्दोच्द इन्हीं चार दामिआँ के लोग शास गये। परन्तु सं० १६६० में कोरिया-प्रकरणके कारण कौन्सितमें ओ कुट पढ़ गयी उससे सास्त्रमा और चोशिज पालों के ही शाम सब सचा आ गयी, और इस्तिक साथ साथ कौन्सित छोइकर बाहर कार्य हुए लोगोंने सङ्गठनान्दो-तन आरम्म कर दिया जो सबह वर्ष बाद राष्ट्रीय परिवृद्ध हिपायना-के पूर्य १७ पर्य इन दो दलीमें बराबर लड़ाई होती रही. औ सरकारों कार्योसे पृथक् हुए थे वे अधिकार पानेके लिए सगढ़ रहे थे और जो अधिकारों थे वे अधिकारकी रहा करनेके लिए लड़ रहे थे। पूर्वोक्त पुरुषीने राजनीतिक दल कायम किये और सरकारको उराने लगे, अन्य अधिकारियोंने अधि-कार लिए।

जय सहुउनात्मक ग्रासम प्रवर्धित हो खुका तय तो यह भगड़ा भीर भी यह गया। अवतक तो अधिकारियां के मेदा- आंका को र शेक निवार कर ना अरि के, हर तरहसे राजनीतिक होंगे होंगे को र ने से सिकारियां के मेदा- अर्थे के सिकारियां के

द्विताय वर्ल् शते शायेनशन्ये Clifford, Asbby, Backingbam, Arlington और Landerdale रस प्यथनशा एक यन्त्रियदल बता था (१६६०) प्रत्येक मनोके नामाना श्रववायर तेकर सम सप्टलका नाम Cabal वा नेतर रखा गया । यह पानियमका बता के जुळाळी वा और शतिय तसी नैपान राम्य इन्योगी की विस्तरिक प्रति हो । अवस्त्रक शेला है ।

प्रायसे मिलता जुलता है। एडमएडयर्फने इस कैयालके सिद्धान्त-सूत्रका श्रीमाय लिला है कि, "राजनीतिक सम्बन्ध्य पत्तमेदमुलक होते हैं, इसलिए इनको तोड़ही जालना चाहिय राज्यस्यम्ध्या केवल वस व्यक्तिगत योग्यतासे हुआ करती है जो केवालको युद्धिये जैंचे, और जो सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रत्येक भाग और श्रेणी द्वारा गृहीत की गयी हो।"

"हतोग एस समय प्रिषी कौन्सिलको प्रेसीडेएट घे और सहउनके खोइत होनेसे चार ही दिन पहले उन्होंने प्रातिक समितियोंके अध्यक्षीकों समामें कहा या कि, "जब लोगोंमें राजनीतिक विचारोंका प्रकार होता है तय यदि राजनीतिक दल उरपत्र हों तो इसका कुछ भी रलाज नहीं है, और यदि राजनीतिक दल चर्चमान हैं तो परिपहुमें लड़ाई मगड़े लगे ही रहेंगे। परन्तु सरकार के लिय यह अख्यन्त आवश्यक है कि यह किसी राजनीतिक वलसे सम्बन्ध न रखें। राज्यकी राजनिक वलसे सम्बन्ध का स्वार प्रजान ही हो जो रहने। परन्तु सरकार के लिय यह अख्यन्त आवश्यक है कि यह किसी राजनीतिक वलसे सम्बन्ध न रखें। राज्यकी राजनिक वलसे का उपयोग किया जाना वाहिए जिसमें कि प्रत्येक प्रजाजनका 'समान शहर और कल्याण' हो। यदि समारकी सहायका करते हुए शासनकार्य करनेवाले मन्त्री ही राजनीतिक दलसे किसी प्रकारकार करनेवाले मन्त्री ही राजनीतिक दलसे किसी प्रकारकार प्रसार प्रसे तो उनके लिए यह निष्पन्नता स्थिर रजना अस्तम्ब है।

स्स सुत्रकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे अध्यक्ष सन्त्री कुरोदाने आन्त्रीय शासकीकी परिषद् निक्षित्र की और शासकीको ताकीद की कि ये किसी राजनीतिक दलसे कोई सम्मध्य न स्वे। उसी पर्यके दिसम्बर मासमें जब कुरोदाके वाद यामा-गाता असाम मन्त्री हुए यह किर प्रान्तीय शासकीको ताकीद की गयी कि, "शासनका अधिकार साधारका शनन्य अधिकार है, जो उसका उपयोग करने पर तैनात हाँ उन्हें राज-नितिक दलोंने शलग रहना होगा, उनसे किसी प्रकारका सम्याय न रखना होगा और विद्यकुल निष्यत होकर श्रपना कर्मव्य पालन करना होगा।"

परन्तु जिन राजनीतिश्रोंने सङ्गठनात्मक शासन प्रवर्तित करनेना श्राप्ति प्रवर्तित करनेना श्राप्ति किया या और जिन्होंने उसके लिए लगा-तार सम्बद्ध वर्ष पर्व्यन्त नाना प्रकारके हुःश्य और अन्याचार सद्दत किये थे, उन्हें अब आशा हुई कि सारमुमा और चौचिक-वालाका गुढ तोड़ कर उन्हें अधिकारसे ज्युत कर हों। ये अधिकारियांका वैसा तिरस्कार करने थे जैसा कि अधिकारी राजनीतिक दलांचा किया करते थे। परिषद्के कई आरम्भिक

श्रीभक्तारियोंका वेसा तिरस्कार करने थे जैसा कि श्रीभनारी राजनीनिक दलांका किया करते थे। परिषट्के कई श्रारीनमक अभिनेशन सरकारकी कटोर श्रासोचना करने और उसे परे-श्राम करनेमें बीवे हैं, और इस श्रवनर पर सरकार मी इन राजनीतिक दलांके साथ भेदनीतिसे ही काम तिया

करनी थी। परिवर्दका पहला विर्वाचन संबद् १६४३ में (तारीन १ सुलाई १८६० को) हुआ या। भरकारने अपनी निष्यत्तता ताक-पर रत्न दो श्रीर सार्वजनिक समासमितिका कानून जारी क्या,

इसलिए कि जितने राजनीतिक वल हैं उनका बीर उनकी शालाओं का परस्पर सम्बन्ध हैं। न रह जायना हो निर्याचनके शालाओं का परस्पर सम्बन्ध हैं। न रह जायना हो निर्याचनके प्राप्त भी न कर सकेंगे। राजनीतिक वलाका उद्योग तो इस प्रकार सरकारने रोक दिया और सरकारके एक्सें जो लोग ये उन्हें यह उन्मेदबार होनेके लिए उत्माहित करने लगी। विकट्यसको इन सब मुसी- वर्तोका सामना करना पड़ा पर अन्तमें जीत उसीकी हुई। सर-

# मान्त्रिमण्डल श्रौर राजनीतिक दल २६५

कारके पत्तवालोंको १३० खान मिले और विरुद्ध पद्मको १७०। यह एक यहे मार्वेकी वात है कि जो लोग सरकारके विरुद्ध थे उनके पत्तका नाम 'मिन्तो' अर्थात लोकपदा पड गया था, और जो सरकारके पचमें थे उन्हें 'रितो' या राज-पच कहा जाता था। लोकपन्तमें लगभग १३० सङ्गठनपन्तीय उदारमत-बारी और ४० प्रागतिक थे, और राज-पत्तमें लगभग ७० प्राचीनताप्रिय, ३५ कट्टर प्राचीनताप्रिय ग्रीर २५ सञ्झन्दता-बादी थे। इसलिए परिपद के पहले ही अधिवेशनमें, जो कि संवत् १६४७ में (२५ नवस्वर १=६० को)हुन्ना था, विरुद्ध पहासे सरकारको अपनी अन्य संख्याके साथ ही सामना करना पडा। जिस सभाके अधिकांश सभासद सरकारके विरोधी थे उस समाका नियन्त्रण करना वास्तवमें सरकारके लिए यहा ही कठिन काम था। सरकारकी नीतिको लन्य करके प्रश्न पर प्रश्न, बालोचना पर बालोचना और आक्रमणपर भामनण किये जाने लगे। श्रीर राजनीतिक दलोंके दमन करनेमें कारगर होनेवाले मानहानि, शान्तिरसा, सार्धजनिक सभासमिति आदिके कानुनसे सरकारका कुछ भी काम न निकरा सका। यही नहीं, बल्कि प्रतिनिधि-समाने शान्ति-रज्ञा कानृनको उठा देने और सभासमितिवाले कानृनका संशोधन करने के लिए एक एक विल भी पास किया। इन दोनों विलॉको सरदार-सभाने नामंजूर किया। पर यहीं भगदा समाप्त नहीं हुआ । सरकारको अब अपना सब आपध्यय एक ऐसी सभा-के सामने स्वीकृतिके लिए पेश करना था जोकि सरकारके यलको ही तोड़ देने पर तुली हुई थी।

आयध्ययकी जाँच करनेवाली प्रतिनिधिसमाकी कमेटी-ने पहले ही = कराड़ ३३ लाख २० हजारके सरकारी

# २६६ जापानकी राजनैतिक प्रगति

वर्चे विद्वेमेंसे मा लाख मा हुआर घटा दिया और यह संयोधित वजट समाके पास मेजा। तब समस्त समाकी फमेटीने सरकारकी घमकियोंकी कोई परवाद त करके यह संयोधित वजट स्वीकृत कर लिया। तब तो सरकार श्रेर प्रतिकिथ समाके वीच घोर विवाद आरम्म हुआ। राजपत्तके समास्तिने विलक्षो आगे न बढ़नेके लिय ख्व उद्योग किया, और साथ साथ सरकारने न केवल समा मह करनेकी धमकी दी, बढ़िक कहते हैं कि उसने बालपोलकी कृटनोतिका अवलस्त्रम किया॥

श्रवतस्यम कियाक ।

श्रम्तको सरकारने ८८ लाख ८० हजारके यवते ६३ लाख

९० हजार मेन श्रालुमानिक स्वयके यज्ञद्रमेले घटाना मंज्र कर

तिया, तब मेल हुआ और प्रधम श्रिभेश्यन ग्रान्तिपूर्वक

समाम हुआ। इसार एक मित्र इस अधिवेशनके समय प्रति
विश्वसमाके समाध्य थे। उन्होंने सरकारके मेल पर राजी

होनेका यह कारण यतलाया कि श्रिभकारियमं तथा समाके

कई समास्त्रोंको यह मयथा कि यदि पहली हो बार समा

मह हो गई तो विदेशी समालोचक हमें खूब आड़े हाथां

लेंगें। इस अथने कहाँ तक परियद्का श्रथम अधिवेशन

बासपोल — पूरा नाम सर राजर बालपोल । ये सबस १७०० से १७६१ सके समित पर वर्ष प्रिमानक प्रमान पर तथा है । इनके सावप्यप्रक पद्मी प्रिमानक प्रमान पर तथा है । इनके सावप्यप्रक पद्मी प्रिमानक प्रमान के स्वतानीय आ। परान्त्र पार्य ने देश मध्या पद्मान कराने के लिय ये समामहीको रिट्य किया करते थे । यह बचा मारी देश ना । विकास करते के व्यवस्था मारी देश ना । विकास मारी पर ना । विकास मारी पर ना ।

<sup>†</sup> नारकाज्यर बरनेतो जोकि दम सबस सरदार बनाई सामाद ४, तलान ६, 'जारानमें संतरनात्वक सासन प्रवनित होनेते समय वर्ष गूरेशिववनीने नारानकी रम कारेराहों न यह कहर र कहास किया था कि संतरनात्वक सानन प्रवानी वरितार्थ राष्ट्रमें नहीं चल सकती, यह तो उत्तरीय मूरीयके शाला मरिनाव्हानीहीय।

मन्त्रिमेयहल श्रीर राजनीतिक दल २६७

शान्तिपूर्वक समाप्त करनेमें मदद की है इस पर हम केवल करूपना ही कर सकते हैं। परन्तु जापानके राजकाजका अध्यपन करते हुए हम इस बातको कदापि मूल नहीं सकते कि हमारे राष्ट्रीय जीवनमें जब जब कोई विपत्ति आ पड़ती है तर तब राजकाजमें राष्ट्रीय गौरवका भाव ही प्रधान होता है।

परन्तु धत्रदमें ध्यथका इतना घटाया जाना शासनकार्य्य चलानेयालापर तो चज्रपात ही था। यामागाता मन्त्रिमण्डल-को परिपद्के प्रयम अधिवेशन कालमें वड़ी ही विकत उठानी पड़ी। यहाँ तक कि उयाही परिपद्का कार्यकाल समात हुआ स्थाही यामागाताने, और उनके बाद काउवर मान्सुकाताने भी पहराया कर दिया।

परिपद्का दूसरा अधिवेशन संवत् १६४८ में (सा० २१ नय-म्यर (८६१ को) आरम्भ हुआ। इस बार भी इसे कांवूमें रखना आसान नहीं था । लांकपक्के सभासद् नयीन सरकारफा विरोध करनेपर पहलेसे अधिक तुले हुए थे। यह नयी सरकार यामागाता मन्त्रिमरङलके समान मिलनसार नहीं थी। लोक-पहने भी सरकारकी अभिकाषाओं और ध्याविगाँकी में परवान करके सरकारके, विलयर विल उसने नामंजूर कर दिये और पजटमें पहले वर्षसे भी अधिक सर्च घटाकर उसे

बाम है। भीर ती भीर, दिवाणी यूरोपिकन राष्ट्र थी संगठनात्यस शासन नहीं चना सके। तब यह कैते सम्मव है कि जिस कामी यूरोपके दक्षिणों गष्ट्र भी हार गये उमे यह गीनावी राष्ट्र कर सके। इस प्रवार यह विचार हुमा कि वरि प्रथम हो अधिवेसन-मैं परिषर भा हो गरें तो विदेशों ट्रीकाकार दुरी स्पष्टमें खबर लेंगे। इसलिए सरकार मीर परिष्ठ में ने में बर तिया गया। "

#### जापानकी राजनैतिक प्रगति વદ⊏

प्रतिनिधि समार्गे पास करा लिया। पर इस बार समा भद्र हो गयी। इस दो अधिवेशनोंसे यह वात अकट हो गई कि फेयल

सरकारी हुकुम या धमनीसे प्रतिनिधि सभा न मानेगी। इस लिए मात्मुकाताके मन्त्रिमग्डलने नवीन परिषट्में राज पद्मका बहुमत पराना चाहा। इस उद्देश्यको सामने रलकर स॰ १६४= फारगुन मासमें जो निर्याचन हुआ उसमें उनने

उचितामुचित या न्यायान्यायका कोई ग्रयाल न करके निर्मा चनमें शपना पक्ष प्रमुख करनेका पूरा उद्योग किया।राष्ट्रमन्त्री बाहकाउल्ट शिनागायाने चुपचार बान्तीय शासकीसे लोक पसको हरानेके लिए निर्वाचनमें दसल देनेकी स्चना दे दी. श्रीर राज पक्षको जितानेके लिए पुलिस और कडोर कानूनका

उपयोग सरकार धेरोकटोक करने लगी । इसका यह परिशास हुआ कि देश भरमें विद्रोहकी आग भड़क उठी। निर्याचनके दिनोंमें २५ जाने गई और ३८८ मतुष्य घायल हुए, एक इसी बात से उस विद्रोहकी करपना कर लीजिये।

सरकार इसपर भी लोक्पक्षको हरा न सकी। सरकार परले लोगोंका विश्वास भी बहुत हुछ उठ गया। राष्ट्रमन्त्री श्रीर इपि वाणिज्यके मन्त्रीने पदस्याग किया। तथावि शर्भा

मान्युकाताका मन्त्रिमण्डल यना रहा। स॰ १६४६ के ज्येष्ठ मासमें जब नवीन श्रधिवेशन हुआ तो

या वर्षेक निर्वाचनमें दएन देनेक कमने ये ही ती अमन कपराधी थे। रुप व शिष्यक सन्त्रीके परयावता वारख यह याकि सासुकारा सन्त्रिमएण्लर्जी इस

नी निरु वे पहरेने ही विरोधी थे।

प्रतिनिधि-समाने चाहा वि निर्वाचन वार्यमें हस्तत्तेप करने शट्टमन्त्री शिनागावाकी को उक्द द्वावसे वा द होकर मन्त्रियण द्वोडला प्रकार

# मन्त्रिम्यहत श्रीर राजनीतिक दल २६६

पाले मिन्त्रमएडलकी मलामत करनेके अभिषायसे सम्मार्के पास एक आवेदनपत्र भेजा जाय। यरन्तु ३ मतौकी कमीसे यह मस्ताव सीकृत न हो सका, क्योंकि कई समासदोंकी यह राय थी कि उस 'पविज्ञासम' को दुःख देना ठीक न होगा। तब आवेदनपत्रके खानमें १११ मतौके विरुद्ध १५८ मतौके मिन्त्रमप्रकले मलामतका यस्ताव पास किया गया। पर इससे कुछ लाम न हुआ। मात्सुकाताका दिमान अभी ऊँचा ही था अतर्प उन्होंने कहा कि समाके मस्ताय राज्यके मन्त्रियोंको इरा नहीं सकते।

लोकमत इतना विरुद्ध होनेपर भी मन्त्रियोंकी नीतिमें कुछ फुरक नहीं हुआ, इसका कारल हुँड़नेके लिए यदुत हुर जाना न होगा। अधिवेशनका समय बहुत थोड़ा होता था, 'रतो'ने पड़ी सावधानोसे उसका समय ४० दिन नियत कर रला था। आलोच्य अधिवेशनमें यजर भी पेश नहीं हुआ (राष्ट्रीय परिपद्में बजट ही प्रायः तुष्तानका कारण होता है), केवल अर्थसम्बन्धी विशेष विल पेश हुआ था। सभा भङ्ग हो जानेपर सरकारने श्रपनी यह इच्छा प्रकट की कि गत वर्षके यजदसे ही इस वर्ष काम चलाया जायगा। सरकारके और जितने प्रस्ताय थे उनके पास होने न होनेसे कोई स्ति नहीं थी। सभासे जो प्रस्ताव पास हुए थे और जो सरकारको मेंजूर नहीं थे उन्हें सरदार समाने नामंजूर कर दिया। अर्थ-सम्बन्धी विशेष विलयर प्रतिनिधि-समाने सरकारको तङ्क करना चाहा पर सरकारने सरदार-समाकी मददसे आपसमें सममीना कर लिया । यह भी यहाँ सरण रखनेकी वात है कि इस समय प्रतिनिधि-समाके कई समासदाने मन्त्रियोगा-वेईमानीका इल्जाम लगाया था ।

### ३०० जापानकी राजनैतिक प्रगति

मारसुकाता मन्त्रिमण्डल, शासकवर्षका विशोध करनेवाले राजनीतिक दलोंसे खूब लड़ा, पर निर्वाचनके कार्मी देखत देनेके कारण उसपरसे लोगोंका विश्वास हट गया और परि पद्का श्रियेयण समाप्त होनेके दो ही महीने बाद उसे परि रयाग करना पड़ा।

क्ष्मा पड़ा ।

क्ष्मा कर्मा पड़ा ।

क्ष्मा विकास ।

क्षमा विकास ।

६ मार्गशीर्य संवत् १६४६ (२५ नवज्रद १=६२) को परि-पड्का चौथा अधिवेशन भारम्भ हुआ। वज्रदके वाद्यविधावमें सरकार और प्रतिनिधि-समा या लोकपत्तके परस्पर थिरोध-की हृद हो गयी। सरकारने = करोड़ ३० लाक १६ हज़ार येन ख़र्चका भन्दाज़ किया था। प्रतिनिधि-समाने उत्तर्मर्थ ३० लाख १= हज़ार येन घटा दिया और अन्य कर्र शंशोधन करके विल पास कर दिया। समाने मुख्यतः ग्रासन तया नी-सेना सम्यन्धी कुर्च ही घटाया था। अपनी सभामें विल पास करके प्रतिनिधि समाने सहुदनहीं ६३वीं घाराके अनुसार, सरहार-सभामें भोजनके पूर्व उसे लीहातिके लिए सरकारके पास मेता। परन्तु सरकारने विलक्षा एक भी संशोधन स्वीहत न किया न खूर्चकों कभी ही मंजूर की। प्रतिनिध-समाने मन्त्रिमण्डलको लीहति पानेका तोन चार प्रयत्न किया सरन्तु होई फल न हुन्ना। अन्तर्मे, उसने सम्राट्के पास आवेदनपत्र भेजना निक्षय किया; समामें प्रस्ताव उपस्थित: हुन्ना और १०३ के विरुद्ध १८१ मतीसे प्रस्ताव पास किया गया।

तप समार्का स्वनापत्र निकला जिसमें समार्मे कहा धा कि शासनसम्या व्यवके सम्बन्धमें मन्त्रियों को चारेश दिया जायगा कि ये हर उपायसे शासनस्यवस्थाका सुकार करें, नोसेना-सम्मन्धी व्यवको मुक्तिके लिए यह उपाय किया जायगा कि छुं यर्गेन्स स्वयं समार्ग अपने कुर्वमें से प्रतिवर्ष ३ ताल येन दिया करेंगे, तथा समस्त मुख्कों व फ़ौजी अफ़-सरोंको हुकम दिया जायगा कि जङ्गी जहाज़ोंके बनानेके लिए वे छु वर्षेनक अपने धेननका दसवाँ हिस्सा प्रतिमास इस व्ययमें दिया करें। अन्तर्मे समार्गेन यह शाशा प्रकट की कि सहदनासक ग्रासनम्ब्रणालीको सुफल करनेके लिए प्रतिनिध-समा और मन्त्रियां यक होकर मेरी सहायता करेंगे।

तुरन्त ही प्रतिनिधि-सभा और यन्त्रिमग्डलके कार्यकी; दिशा पदल गणी और दोनों आपदमें मेल करनेका उद्योग करने लो। सरकारने सभाके व्ययसम्बन्धी संशोधनको कुल परिचर्चनके साथ सीकार कर लिया और शासनका पूर्ण पुषार करनेका भी वादा किया। प्रतिनिध्नसभाने सरकार-की शर्तें मंजूर की। इस प्रकार यह याद्विवाद समास हुआ।

प्रतिनिधि-सभासे और सरकारसे मेल वो हुआ पर यह सब जानते थे कि यह मेल टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध देवल अर्थेसम्बन्धी विससे ही था, और यह मेल मी मन्त्रियाँने प्रति सहानुभूति होनेसे नहीं बल्कि सम्राद्धी वात रखनेके लिए किया गया था। अतः इसके धादके अधियेयनमें फिर विरोध होना अनिवार्य था। इसलिए इतोकी यह इन्छा यो कि किसी प्रकारसे प्रतिनिधिन्समाम अपना बहुमत हो जाय।

इतोने समासे जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया श्रीर प्रतिनिधिस्तमाके समासदोंको तुश रखनेके लिए उन्होंने द हज़ार २ सी उर श्रम्भसरोंको कामपरसे हटाकर १ ४ ताब येनडी चयत को। इसी योंच उद्यारमवादी दिक्को अपनी और मिलानेका प्रयत्न मी किया जा रहा था, परन्तु इस प्रयत्न का कोई फल नहीं हुआ। शासनमें सुधार तो हुआ इसमें सन्देह नहीं परन्तु प्रतिनिधिस्तमाके महत्वाकांत्री पुष्प इसमें सन्देह नहीं परन्तु प्रतिनिधिस्तमाके महत्वाकांत्री पुष्प इसमें सन्देह नहीं परन्तु अतिनिधिस्तमाके महत्वाकांत्री पुष्प इसमें सन्देश नहीं थे, अधिकारियर्गकी शहुताके कारण हो तो ये विरोध करते थे। उदारमतवादी दलको मिलानेका जो प्रयत्न सरकारने किया उससे केयत प्राथतिक दक्षपाते ही उससे तियह नहीं हुए विरक्ष ध्रिकारियर्गके कहर प्रकारती वी उससे विश्व गये।

ह्वी समय प्रतिनिधि-समाके समापति और उद्गामन-वादी दलके नेता होप्रोतीक पर यह सन्देह किया जाने लगा किया प्रतिक पक्सचेद याने दुएहीवाले मामलेमें दुख्यापारियाँ-से मिलकर इन्होंने गढ़नड़ किया है। इस मामलेमें कृषि और व्यवसायके सन्दी गोती। तथा एक उपमन्त्री सापतोक भी

भागानमें प्रवेक मन्त्रीके मात्रहन एक उपमन्त्री मी होता है (लगका काम क्षिततानके मरकट-छेकेट(स्टॉका मा होता है।

## मन्त्रिमण्डल श्रीर राजनीतिक दल ३०३

सिमितित थे । ह मार्गशीप सं २ हे हु थ में जब परिपट्का पाँचयाँ प्रशिवकर आधरमा हुआ तो समाने सबसे पहले होग्रीपर अभियोग चलाया और उसे समासे निमाने साव होर्गशीपर अभियोग चलाया और उसे समासे निमाने त्या उपन्मानी सुरावरणपर सरकारको आर्तनाके हेतु समाद् के पास्क आवेदनपत्र भेका गया। हसका प्रतिकार करने उद्देश्य- से हतोने भी साजादको सेवारों व्यवना एक आवेदनपत्र पेषित किया किसमें उन्होंने हस वातपर बहुत तुःव मदन हिला पा कि अपना फर्चाय पालन करने में कोई यात उदा न रफते हु या भी भितिक समाने केवार वहां के साव प्रतिक हिला हो अपना प्रतिक सिमान सेवार वहां है आर इसका प्रतिक होना पढ़ रहा है और इसलिए हस जिम्मेदारीसे मुझे दुदकार मिले, यहां मेरी बच्छा है। अन्तर्म होनी इस पप्ति अद्योग किया प्रतिकिप समान के सिमान हो सेवार किया जाया। इसी चीच प्रतिकिप स्थाक अधिवेशन एक समाहके लिए स्थानन किया प्राथ था।

क लिए स्वामत क्या का मा मा स्वाम स्

फलतः हेपीय संब १हप् ब में, प्रतिनिधि-समाके झावेदनपश्च-के उत्तरमें सम्राद्का स्वनापत्र निकला ! इसमें लिखा था कि, "मन्त्रियोंको नियुक्त करना था पदच्युत करना कैयल सम्रादकी इच्छापर हो निर्मर हे, इसमें किसी प्रकारका हस्त त्तेप कोई नहीं कर सकता।" तथापि गोतो और सायतोको पदचान करना ही पडा।

फिर भी मन्त्रमण्डल पर वार होते ही रहे। सरकारको परेग्राल करना ही अतिनिधि समाने समास्त्रीका प्रधान स्वरं वार्मि सहीधमके प्रधाद उन्होंने फिर लड़ना स्वरं मार्ग्य हों या प्रतिनिध समाने हाथमें एककर खूब तेज वमकर शक्त काम देने समा । पहुत वादियादके परवाद समित सशोधनकी आवश्यमता जत साने से लिए सरकारके परवाद समाने प्रकान की काम विभिन्न साम कि साम प्रकान की साम प्रकान की साम प्रकान की साम प्राचित साम प्रकान की साम प्य

स० १६५१ के फारमुन महीनेमें साधारण निर्याचन हुन्न। उस समय सरकारने प्रत्यक्त कपसे तो बुख दखल नहीं दिया, पर मेस ली और सार्यक्रमिक समासमितिको बानुबहा यह लगा कर उसने लोगों भी जिसको बहुत ही दु का दिया। कुछ स्थामें-को छोड सर्येष निर्याचनका कार्य शान्तिके साथ पूरा हुन्नाश । इस पारके निर्याचनका में भी लोकपस्त्रीको जीत रही।

निर्शंचन मन्त्रपी मदान समृद्ध निवार तो चिनामें हुआ णा जिसमें १ मनुष्य भरा और ११७ घयन हुए । देश अरमें सब मिनन्कर १५३ आदमी शावन हुए थे;

### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३०५

इससे पहले चारों अधिवेशमाँमें लोकपक्का नेतृत्व उदारमठ-चादी दलकी खोर रहा, परन्तु अब इस पाँचवें अधिवेशमाँ, सरकारसे उसकी बातचीत शुक्त होनके कारण, उसका महत्व और नेतृत्व जाता रहा। बदारस्तवधादी दलपर यह कहा नहीं कसा या जोकि 'चरकारपक्ष' पर था पर तो भी प्रतिनिधि-समाने उसका जोर यहुत कुछ घट गया—पहले जो यह सुरथ दल सममा जाता था सो बह चात अव न रही। प्राम-तिक दलवाले और वे लोग जो अधतक सरकारका ही पह किया करते थे, मिल गये और रोष्पा या पड्ल्लमयाय ! स्थापित सरके सिल्य स्थापित काल सरकारका परे-श्रात करते लगे। इस कृदर विश्रोय हुका कि मन्यिमपडलको १५ दिनको भीतर सामा भङ्ग फर देना पड़ा।

श्रव यह देखना है कि इस मामलेमें श्रसल बात क्या थी। इतो श्रव भी सव राजनीतिक ब्रलीसे तटस्य मार्च राजनेकी बोपला किये जाते थे और "समात श्रादर य स्वान कश्याल" के सरिवत तत्त्वका पाठ भी किये जाते थे, परन्तु मालूम होता है कि चीये श्रिधेवशनमें उन्हें जो श्रतुभव माश हुआ उससे उन्होंने यह शब्धेत तरह चमक लिया कि मिलानिधिसाके एक न पक प्रधानदत्तको श्रपनी श्रोर मिलाना ही होता ! हि स्वित उन्होंने उद्दारत्तवादों दलस्य बहुत दयाव श्रातनेका प्रयत्न किया कि यह सरकारके एक है हो जाय ! उद्दारत्नवादी दल हो उस समय प्रविनिधिस्तमामें सबसे पद्मा श्रीर उसके नेता होशीतोक एक वहे ही विलक्षण

<sup>†</sup> ममाने दम सबस यः दन अधान ने और स्टारेश यह एक गुट कथन सुमा, इसलि। इसे रोग्य या 'पहदम सम्बाद' कहा गंवा है।

राजनीतिक थे। उदारमतवादियोने भी देखा कि मन्त्रिमण्डली-का बराबर विरोध करते रहनेसे सिवाय इसके कि निर्धायन-के श्रम्यायुम्य सर्वसे हमारा हाथ तह हो, श्रोर कुछ न होगा। इसलिए उन्होंने मन्त्रिमएडलसे समभौता करनेका अवसर हाथसे जाने देना उचित नहीं समस्ता । इससे प्रागतिक दस-वालोंको वडा कोच जाया और जो सोग सरकारके अवतक सचे साथी या कट्टर पक्षपाती थे ये भी चिद्र गये। अधनक ना उदारमतबादी और प्रागतिक इन दोनोंने मिलकर समा-को अपने कावृमें रखा था यद्यपि इनका यह संयुक्त कार्य इनको किसी निर्धारित नीतिका फल नहीं बढ़िक काकनालीय संयोग था। हृद्य दोनांके साफ नहीं थे-वही पुरानी स्पर्मा श्रय भी मांजूद थी। इसलिए जय प्रायतिकाने देखा कि उदारमतयादी सरकारके यार वन रहे हैं तो उन्हें बड़ी वेलेनी दर । इतीने सप्रमें कभी यह न सीखा कि उदारमतशादियोंकी कुछ दिलानेसे सरकार-पक्षके लांग उलटे सरकारपर हो उतर पहेंगे। और यही हुआ भी, श्लोकी इस नीतिपर प्रागतिकी-से भी प्रधिक सरकार पद्मवालांको क्रोध हुआ। पहले ती रन्होंने लोकपत्तको अगड़ाल और क्रान्तिकारी कहकर उसका पारम्यार विरोध फिया था भीर उन्हें प्रत्यक्ष उच्च पहका नहीं नो उधपदस्य राजकर्मं चारियोंकी सहसोहबतका मधुर रत द्यास्वादन करनेको मिल खुका था; और यह कोई द्विपी हुई पात न थी कि उदारमतवादियोंके भी बीचमें था जानेसे उनके उस शानन्तर्मे वाधा पहता । इसलिए उन्होंने प्राग-तिकोंसे मिलकर सरकार और उदारमतवादी दलका विरोध करनेके लिए एक गुरु बना लिया।

इस तरह छुटे व्यथियेशनमें जो संयत् १६५१ में (१२ मर्र

### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३०७

१=६४ के दिन) आरम्म हुआ आगतिक दल और भूतपूर्व सरकारी पत्त होनो पक हो गये और उदारसत्वादीहल पर्य सरकारते पत्त हो गये और उदारसत्वादीहल पर्य सरकारते लहने लगे। "सन्य संशोधनके सम्मन्धमें विदेशियों से दृढ़ उत्यद्धारण तथा "उत्तरदावी मन्त्रिमगदलकी स्थापनण इन हो शकांसे उन्हें सप्कारपर चार करना था। यह अधिवेशन भी पाँचये अधिवेशनकी ठीक ठीक नकल थी। सरकारकी वैदेशिक नीतिका लगातार विरोध करनेके याद उन्होंने सम्राद्को अभियोगात्मक आवेदनपत्र देना स्थिर क्रियां । अतः संवत् १६४१ में (२ जून सन् १८६४ को) समा अक हो गयी।

तब सरकारको मनमानी घरजानीपर बड़ा खलमजी मनी। समस्त राजनीतिक दल, विशेष करके वे जो कि सर-कारके विवक्त थे, "उत्तरदायो मनिमगरदल" की स्थापनाके लिए कमर करण को स्थापनाके लिए कमर करण जान्तेलन करने लगे। परन्तु हतनेहीमें चीनसे युद्धकी घोषणा हो गई जिससे राजनीतिक इलांके स्वय उद्योग शान्त हो गये। वैदेशिक सङ्करके आएडनेपर सरकारसे गृहुत होर विरोध तथा आपसके रैप्पाइंप सब मुला दिये गये। यस्तुत: १५ मार्गगीप संयत् १६५१ (दिसम्बर्ध द्वार देश) जो तिन्दोंचन हुआ उसका काम पूर्वके हो निर्दार काम जी जो निर्वारन हुआ उसका काम पूर्वके हो निर्दार

<sup>•</sup> इस प्रावेदन पत्रये निवत गया था कि योन्यनयणलंके काणीक सिहाननेकन स्टानेंस पत्र वादा है कि योन्यनेने स्वरंत गया विदास अवनेनित्र के ब्राह्म पत्र प्रावेदन स्वरंत निवास किया है। प्रावेदनिक्ष्मण प्रयास करेंचे अपने स्वरंत के प्रावेद किया है। प्रावेदनिक्ष्मण प्रयास करेंचे प्रावेदन प्रावेदन स्वरंत के प्रावेदन प्रयास करेंचे लिए तीवार है परस्त प्रावंदन करेंचे प्रावंदन प्रयास करेंचे अपने प्रावंदन प्रयास करेंचे अपने स्वरंत करेंचे अपने स्वरंत करेंचे प्रावंदन प्रयास करेंचे प्रावंदन प्रावंदन प्रयास करेंचे प्रावंदन के प्रावंदन प्रयास करेंचे प्रावंदन करने प्रावंदन करेंचे प्रावंदन करेंचे प्रावंदन करने प्रावंदन करने प्रावंदन करने प्रावंदन करने करने प्रावंदन कर प्रावंदन करने प्रावं

30=

चकांकी तुलनामें बड़ी ही शान्ति कीर गम्भीरताके साथ सम्पन्न हुका।

पेसा हो सातवाँ क्षधियेशन भी विना किसी विरोधकेषीत गया। यह श्रधियेशन सं० १४५१ में होरोशिमा नगरमें हुआ जहाँ कि युद्धके कारण सम्नाटको हायनी पड़ी थी। युद्ध स्वयके लिए अर्थ सम्बन्धी विशेष विलमें १५ करोड़ येनका

जहां कि युद्धक कारण सम्मादका द्वायना पड़ा था। युद्ध क्यपके लिए मर्थ सम्बन्धी विशेष विलमें १५ करोड़ येनका म्रजुमान किया गया था। एक समासदने भी इसका विरोध नहीं किया और संयोगमें सं० १६९१ से (२२ दिसाग्यर १-६४

को अध्यक्ष का अध्यक्ष के स्वार्ध के स्वर्ध के स्वार्ध 
अभ्यापक मास्टरमेन कहते हैं, "जब देशवर वाहरसे कोई बड़ा भारी सद्भट श्राता है तब देशकी मीतरी उन्नति ग्रीमताके साथ नहीं हो सकती।" इस प्रकार जापान-साधान्यपर वाहर-से जो भारी सद्भट का पढ़ा था उससे प्रातिनिधिक शासनके सुधारक कार्य बहुत कुछ क्य गया । दो अधिवेशनीमें अधिकारियमें और राजनीतिक दलींका प्रस्पर विवाद दिल-कुल ही बन्द पर विया गया था।

## मन्त्रिमण्डल घौर राजनीतिक दल ३०६

पर मुद्र जब समात हो गया तब फिर आपसकी लड़ाई ग्रुक हुई। सरकारको मुद्रोपरान्त नीति, चीनको लिझाओ मुद्रद्वीप कला चापस दे देना, और कोरिया राजधानी सियोलका हत्याकाएड. इन यार्तोको लेकर राजमीतिक दर्तो-ने सरकारपर आक्रमण करना आरम्भ किया। चंवत् १६५२ झें (ता० २१ दिसम्बर १८६५ को) नवाँ अधिवेशन आरम्भ इमा और अधिवेशनके आरम्भें ही सम्राट्क पास अभियोगात्मक आवेदनप्रभ मेजनेका प्रस्ताय उपिशत किया गया।

परन्तु इससे कुछ ही पहले इनोके मिन्त्रमण्डलमे "अधि-कारियर्गके स्वेरतन्त्र" की गीति छोड़ दी थी और खुलमखुला उदारफतपादी इससे मेलकर लिया था। उस समय प्रतिनिध-समाम उदारमतपादियोंकी संच्या १०= यी। इनके अतिरिक-राष्ट्रके भूतपूर्व मन्त्री शिनागाना तथा उनके राष्ट्रीय दुत्तके ।श्व अधुवायी जो पहले भी सरकार-पक्षके थे परन्तु पाँचयें और छुडे अधिवेशनमें सरकारके विरुद्ध हो गये थे, अब फिर सरकार-पद्ध मीति। इनके अतिरिक्त करकारके २६ कट्टर साध देनवाले और थे जिनका दव 'कालिस सरकार-पद्ध कहा जाता था। इन तीन दलांके सिलनेसे मितिनिध-समाम इनका मताधिक्य हो गया और सरकार-विरोधी लोक-पद्दाले हजार सर परकोगर भी ये समाको अपने काबूमें रख सकते थे। लोकपत्रकी ओरसे सम्राट्के पास अस्योगामामक आयेदनपार भेजनेका जो मस्ताय उपस्थित किया पाम था

रस्थि भीर जायानिर्देश व्यक्तिर प्रतिद्वित्रतां कारण व कर्टूबर् १८६५ के की रानी दिनका इत्या हुई। इसी बटनाके पत्रने सं० १६६६ के महै मासमें इम्न्लापानका एक इक्टाएलमा हुका था।

उसे इन लोमोंने अस्वीकार कर दिया और सरकारके अर्थ-सम्बन्धी विलों को जिनमें ६ करोड़ २० लाख येनका सर्च और बढ़ा दिया गया था. अधिक मत देकर पास करा लिया।

इस प्रकार उदारमतवादियोंको मिलाकर इतोके मन्त्रिः मएडलने परिपद्के एक बड़े कठिन अधिवेशनसे अपना वेड़ा पार किया। जय नोमुराके त्यागवत्रसे खरापृके मन्त्रीका पद खाली हो गया तब उदारमतपादियोंने अपने नेता इतागाकी-को उस पदपर प्रतिष्ठित करानेके लिए सरकारपर द्याप डाला क्योंकि उदारमतवादियोंने सरकारकी मदद की थी। स॰ १६५३ में (ता० १४ अवेल १=६६ई० को) इतागाकीने मन्त्र-मएडलमें प्रवेश किया। परन्तु अब भी मन्त्रिमएडलको विशेष दल बनानेपर अधिकारियर्ग राजी नहीं था। उन्होंने इतागाकी-

को मन्त्रीपद देनेसे पहले उनसे कहा कि वे उदारमतवादी दलसं अपना सम्बन्ध त्याग दें, श्रीर तव यह घोषित किया कि इतागाकी सन्त्री बनाये गये श्रीर कहा गया कि यह पद उन्हें इसलिए नहीं दिया गया है कि वे उदारमतवादी इलके मेता है परिक एक राजनीतिसके नाते उन्होंने बहुत काम किया है। भीर उनकी आयु भी श्रद अधिक हो गयी है।

इतागाक्षीकी नियुक्ति राष्ट्रीय दलवालीको यहुत युधी कगी क्योंकि नर्वे अधिवेशनमें उन्होंने सरकारकी यड़ी समारि-सं सहायता की थी। मन्त्रिमएडलको भी परराष्ट्रसचिय तथा अर्थमन्त्रीके पदपर काम करनेवाले पुरुष जल्दी मिलते नहीं थे। अवतक काउएट मुखु परराष्ट्रसचिव थे, परन्तु उन्होंने अवस्थताके कारण पद्त्याग किया था। परराष्ट्र नीःतको समभ कर ठीक ठीक कार्य करनेवाले पुरुष आगतिक दलके

नेता काउएट ब्रोकुमाही दिखाई देते थे, और अर्थमन्त्री

## मन्त्रिमराङ्ख श्रीर राजनीतिक दल ३११

पदके लिए काउएट मात्सुकाताके अतिरिक्त और कोई नहीं या। परन्तु इतागाकी काउएट ओकुमाको परराष्ट्रसचिव बनानेका विरोध कर रहेथे, और मात्सुकाताको विना उनके मन्त्रिमएड लमें आना ही स्वीकार न या। तय लाचार होकर इताके मन्त्रिमएड लने इस्तीका देदिया।

सं० १६५३ में (सा० १८ सितस्यर १८६६ को) नया मन्तिमगडल सङ्गिटत हुआ और मास्तुमाता उसके प्रधान मन्ये।
हुए । इस मन्त्रिमण्डलका नाम हुआ, मास्तुकातःओहमामन्त्रिमण्डल । ओनुमाके परराप्त्रसचिय होनेसे प्रागतिक दल सर्वेगा मन्त्रिमण्डलके अनुकृत हो गया। कई छोटे होटे दल इस प्रागतिक दलमें मिल गये ये जिससे इसकी संच्या गहुत यह गयी थी और सं० १६५३ से (ता० २२ दिसम्यर १८६६ से लेकर ता० २५ मार्च १८६०) सं० १६५५ तक जो दसवाँ अधि-ह्यान हुआ उसमें इसने उदारमतवादियोंका विरोध चलने न दिया।

परन्तु मासुकाता और जोकुमाके राजनीतिक सिद्धान्तीमें परवाकाता नहीं थी। कुछ ही यर्ष पहले मासुकाताने
अध्यव मन्त्रीके नाते राजकर्मवारियोंको निर्वाचनके काममें
टाँग अञ्चानिक हजाज़त दी थी और समस्त राजनीतिक दलोंने
का उच्नेद्र करना चाहा था। उन्हें राजनीतिक दलोंने या
दसम्तक मन्त्रिम मश्द्रसके विचारसे कुछ भी सहागुभृति नहीं
थी, अधिकारियमंत्री सत्ता ही इन्हें साती थी और स्वयं भी
स्येच्हाचारी अधिकारी थे। परन्तु ओकुमा तो उस मागतिक
रवके नेता थे जो "उच्चरत्यां मन्त्रिमण्डल" स्थापित करनेको कह रहा था। यह कहा जाता है कि, जब मासुकातामोकुमा-मन्त्रिमण्डल बनने लगा था तब ओकुमाने यह सोच-

जापानकी राजनैतिक प्रगात 212

कर मन्त्रिपद स्थीकार किया था कि मन्त्रिमएडल राष्ट्रीय परिषद्के मतसे कार्यं करेगा, शासन तथा शर्यव्यवस्था सभारी जायगी और सर्वसाधारणके अधिकारीका अधिक बादर होगा तथा उनकी श्रमिखापात्रीपर विशेष ध्यान दिया जायगा। पर श्रीर जितने मन्त्री थे सबमात्सुकाताके ही साँचेमे दले हुए थे। इसलिए ओडुमाने देखा कि यहाँ अपने सिद्धान्तोकी कदर नहीं हो सकती इसलिए संघत् १६५७ में

(ता॰ ६ नवस्यर १८६७ को) उन्होंने इस्तीका दे दिया। इसके साथ ही प्रागतिक दलकी अनुकूलताका भी अन्त हो गया। चोतुःमाके पद त्याग करनेपर मारायुकाता मन्त्रिमएडलने धनका लोम देकर उदारमतवादियोंको अपनी झोर मिलाना

चाहा, और बहुतसे इस लोभमें द्या भी गये। परन्तु फिर (१५ दिसम्बरको) उदारमतवादियोंकी जो साधारण समा हुई उसमें यही निश्चय किया गया कि मात्तुकता-मन्त्रिमग्रहतका

पत्त न लिया जायगा। श्चय प्रागतिक और उदार, दोनों दल मन्त्रिमएडलके विरुद्ध हो गये। इतने घडे विरोधका सामना करके प्रति-

निधि सभा पर विजय पाना झसम्मय था। परिपद्का ११याँ अधिवेशन स० १६५४ में (ता॰ २१ दिसम्बर १=६५ को) ब्रारम्म हुआ। श्रीर चौथेही दिन मन्त्रिमग्डलपर श्रविश्वासका प्रस्ताय उपस्थित किया गया, दो छतीयांश सभासदोंने उसका

समर्थन किया शीर यह पास हो गया । व्यवस्थापनासम्बन्धी और कोई काम न होने पाया श्रीर समा यह कर दी गयी । उसी दिन मासमुकाताने और उनके सभी अधीनस्य मन्त्रियोंने भी इस्तोफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा नहीं दिया केवल

परराष्ट्रसंबिध निशीने। इन इस्तीफ़ॉका दिया जाना भी एक

यद्दी विचित्र वात मालूम होती है। साज़िर, फिस कारण्ये मारसुकाता-प्रित्रमण्डलने इस्तीफ़ा दिया? यदि दूसरा साधा-रण निर्वाचन होनेसे पहले ही प्रित्नमण्डलको पदत्यान फरणा मञ्जूर था तो प्रतिनिध-समाको उसने नाहक क्यों मह कर दिया? मित्रमण्डल हो अपना काम होड़ देता, प्रतिनिध-समाको अक्षा के स्वाच्च के स्वच्च के स्वाच्च के स्वच्च के स्वच के स्वच्च के स्वच्

पत हुन में जाप असे स्वित कार्य कार्य स्वित में अपने स्वार में स्वति न होगा, क्योंकि सहतगासक शास्त्रम्याकि सहतगासक शास्त्रम्याकि सहतगासक शास्त्रमण्डल पद्मण्ड होता है तो शास्त्रमण्डल विशेषी हाथमें चली आती है। पर जापानके मन्त्रमण्डलको यह एक थिशेषता है कि यह नियम आपानको राज्यस्ययायमें केवल इतना ही अर्थ है कि पहले स्वित्रमण्डलके पद्मण्डलिक प्राप्त में केवल इतना ही अर्थ है कि पहले स्वित्रमण्डलके पद्मण्डलिक प्राप्त में स्वत्रमण्डलके पद्मण्डलिक प्राप्त में स्वत्रमण्डलके पद्मण्डलिक स्वत्रमण्डलके प्राप्त स्वत्रमण्डलके पद्मण्डलिक स्वत्रमण्डलके प्राप्त स्वत्रमण्डलके स्वत्यमण्डलके स्वत्रमण्डलके स्वत्रमण्डलके स्वत्य स्वत्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्वत्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्व स्वत्यस्यस्व स्व

१७ पौप सं० १९५५ (ता० १२ जनवरी १८६८) को स्रव फिर इतोने नवीन मन्त्रिमण्डल सङ्गढित किया। १ चैत्र (१५ मार्च) को पद्मम साधारण निर्वाचन हुमा। यद्या रोति कर्द नपीन दल निर्माण हुए, कई पुराने दल नष्ट हो गये; श्रीर वर्च-मान दर्नोके कई भाग हो गये। जिन राजनीतिक दलाँके हायमें कुछ भी बास्तविक अधिकार नहीं होता और जो अपने अनु-यायियोंको ऐसी कोई ऋशा या विश्वास नहीं दिला सकते कि उन्हें द्यमुक द्यमुक श्रधिकार भाग करा दिये जायँगे (श्रीर पेसी आशा दिलाना भी कैसे सम्मय है जय कि उसकी पूर्तिका कोई साधन नहीं ?) और जिन्हें किसी न किसी प्रकारसे अधिकारियर्गसे दवना पड़ता है, वे राजनीतिक दल यह मी नहीं सकते और अधिक कालतफ अधित भी नहीं रहसकते। इस साधारण निर्धाचनके समय यह मन्त्रिमण्डल मौजूद नहीं या जिसने कि समा भद्र की थी और यह नया निर्याचन कराया था। इसलिए राजनोतिक टलॉको कोई चाँवमारीकी जगह न दिलाई देती थी श्रीर कोई प्रथ भी उनके सामने ऐसा नहीं था जिसके लिए वे लड़नेका दम मनते। एक ताकालीन पत्रने लिखा है कि, "परस्पर-विरोधी दलॉर्में निर्धा-चनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा या विरोधका कोई स्पष्ट कारण ती या नहीं, इसलिए यह त्रिरीच का था, हवाले लड़ना था।"

निर्वाचनके पहले और चाद मी उदारमनगदी दलने देतोके मन्त्रिमएडलसे मेल करनेका बहुत कुछ उद्योग किया। परन्तु उससे यह बादा न करते वना कि समामें सरकारपरा का मताधिकर होगा, और यह मन्त्रिमएडलसे यदलेमें जो कुछ

देखिए, मङ्गारमास शामनके पाएमा कार्यों मरकार-वक्को द्वरा मयकने बाना कारमानवरी वन की मार मरकारमे मेन रामनेका मदन कर रहा है। भी र सामे पाने "म्बेरनन यानिययक्वण की बेचना करनेवानो सरकारने ही रामनीपढ देखी निमानेक निय करना हाथ करने वरणा था।

चाहता यह भी यहुत अधिक था। इसलिए उसका यह उद्योगः सफल न हुआ।

श्रातप्य परिपद्के बारहर्षे अधिवेशनमें इतोके पत्तमें कुछ योडेसे नैशनिलस्टोको छोड़कर और कोई न था, और इसका यह परिणाम हुआ कि उस अधिवेशनका जमीनका कर वदाने बाला जो सबसे मुख्य बिल था उसे समाने २० के विरुद्ध २४७ मतोसे नामजुर कर दिया। समा भी मह हो गयी।

जब उदारसतवादी दलका सरकारसे सिलानेका उद्योग विकल हुआ तब उसने प्रामितक दलसे मेल कर लिया और क्रमीतका कर बढ़ालेवाले विलने तो उनके विरोधका आगमें बीका काम दिया व्योक्ति इस जिलने बड़ा ही असन्तोग फैल रहा था। इसने साथ ही बार वार समा मङ्ग करनेकी सरकारको सीतिसे प्रामितक व उदार दोनों ही असन्तुष्ट हो रहे थे। व्यपि इन दो दलोंसे प्रामितक व उदार दोनों ही असन्तुष्ट हो रहे थे। व्यपि इन दो दलोंसे प्रामितक व विराम विकास में हिस कर नहीं हुआ था स्वापि समान साथके होनेसे ये दोनों दल एक हो गये और इन्होंने अपना संयुक्त नाम "सङ्गठनावादी सता करने होने स्वाप्त काम सहस्ता होने स्वाप्त करने होने स्वाप्त करने होने साथ होने स्वाप्त स्वाप्त करने होने स्वाप्त स्वाप्त साथ होने स्वाप्त स्वाप्त साथ साथ होने स्वाप्त साथ होने स्वाप्त साथ होने साथ होने स्वाप्त साथ होने होने साथ ह

सङ्गढनवादी दलका प्रोग्राम वो था—

१. समारको भक्ति कीर सङ्गठनवस्त्रको रचा ।

र. दलमूनक शासकमध्यल निम्मीय करना और मन्त्रिमश्यलकी कार्यशाही , निवित्तर करना।

रयानीप श्वराज्यकी प्रमति भीर प्रचान शासकमण्डलके ग्रह्मक्षेत्रको भीमा निर्धारित करना ।

४. राष्ट्रीय भविकार और प्रतिशाको रक्षा एवं न्यवसाय-वाणिक्यका विकास

५. भायस्ययका समतोलन भीर राष्ट्रीय मर्थ-यहरथाका इडीकरण ।

<sup>·</sup> ६. विदेशोंसे बनागमका सावन निर्माण करना और शहूबे माधनीकी न्यास्था।

राहीय राक्तिके अनुक्प जलमेना और स्थलमेना रखनेका प्रवन्थ ।

स्वमीत हुआ। इतो, यामागाता, सायगो, श्रीयामा, कुरीदा घ इतीयी, इन अप्रमाण्य पुरुषोने एक व्यानमें वेटकर विचार किया कि श्रव इन राजनीतिक इक्षीसे क्ष्मीकर पेश श्राना चादिए। इस कानकरनमें इतीसे श्रीर यामागातांसे खूब यादाधियाद हुआ। इतीका कहना था कि श्रवान राजनीतिक दलने अपनी श्रीर मिला लेना चाहिए या कोई ऐसा दल वहले अपनी श्रीर मिला लेना चाहिए या कोई ऐसा दल प्रमाण आदिए यो कोई प्रमाण स्वार प्रमाण सादिए जो अधिकारियांके सिज्ञासीपर अटल रहे श्रीर राज्यव्यवसार्व सरकारकी सहायता करे। यामागाताने यह कहा कि किसी राजनीतिक इलके अरोम सरकारका रहना कि उन्हेर कोई स्वार करना है इसिलए सरकार राजनीतिक इलोसे साहय और उन सबके किएयर ही रहनी साहिए। इसपद हरोसे सानियमा करी वत्यामा किया।

याद १ देवारे रेताक नारमण्डल पद्याप प्याप प्राप्त ।

याद रावें से वामण्ड काम करमेके लिए कोई अधिकारी
मिलना किन हो गया, इसलिए इतोहीकी कामतिसे समाहर्
ने नयसहित कड़क न्लके नेता ओड़मा और रतागाणीकी
ही बुला भेजा और उन्हें मन्त्रिमण्डल यमामेकी आहा ही।
संवत् १६५५ में इतोके पदस्यागके दो ही दिन बाद और
सहदनयादी दलके जन्मके १५ दिन याद और समाके मह
होनेके १० दिन पांचे यह घटना हुई। इसके होनेकी किसोकी
आया पता, कहपनातक नहीं थी; आहुमा और दतागाकी
समाद्की आहा सुनकर समादेमें आ गये और पहले तो उन्हें
यह कार्यमार स्वीकार करनेका साहस ही नहीं होता था। पर
कार्यमार स्वीकार करनेका साहस ही नहीं होता था। पर
कार्यमार स्वीकार करनेका साहस ही नहीं होता था। पर
कार्यमार स्वीकार करनेका साहस ही नहीं होता था। पर

पात्रा श्रीर व्यापारके पर्वप्त साधन निर्माण बरना ।

रिष्णापद्धतिका सुचार और वच्या सवा विशानका प्रचार ।

# मन्त्रिमग्डल और राजनीतिक दस ३१७

१६ म्रापाद संवत् १८५५ (ता० ३० जून १८६८) को नवीन मन्त्रिमएडल सङ्गठित हुआ जिसके प्रधान मन्त्री व परराष्ट्र तात्वपुरुष्य कावण व्यवस्था स्वता क्रिया स्वता क्रिया स्वता क्रिया सम्प्री मन्त्री ब्रोकुमा हुए, छोर खराष्ट्र मन्त्री इतामाकी । ब्रन्य मन्त्री भी, क्रेवल युद्धमन्त्री खोर नोसनामन्त्रीको छोड़कर, सङ्गठन-शादी दलके अनुयाधियों मेंसे ही खुने गये। अर्थात् पुराने मागतिक एलके हिस्सेमें ४ और पुराने उदारमतवादी दलके हिस्सेम ३ मन्त्रिपद आये। यह एक प्रकारसे दलमृतक मन्त्रिमएडल ही था, पर्योकि प्रधान राजनीतिक दलगर ही इसका सारा दारोमदार था। परन्तु ईश्विस्तानमें जैसे वल-इसका सारा दारोमदार था। परन्तु ईश्विस्तानमें जैसे वल-मूलक मन्त्रिमण्डल होते हैं वैसा यह नहीं था। यधि जापानी लेखकीने मायः इसको भी दलमूलक मन्त्रिमग्डल ही कहा है। सरदार या प्रतिनिधि-सभामें एक नौसेनाके मन्त्री मारकिस सायगोको छोड़कर कोई मन्त्री, मन्त्रीकी हैसियतसे नहीं रहने पाया था, न्योंकि इस मन्त्रिमएडलके बननेके समय कोई प्रतिनिधि-सभा ही नहीं थी; वह मह हो चुकी यी और अयतक निर्याचन भी नहीं हुआ था। नवीन सङ्गठित सङ्गठन-धादी दलके जनवलके अनुमानसे ही काम लेकर नधीन मन्त्रि मण्डल चना था।

त्यापि यह पहला ही अवसर था जब कि राजनीतिक वर्लों के सभासदोंको लेकर मन्त्रिमण्डल सक्तृटित हुआ हो। संयत् १६४६ में उदारमतवादी दलके नेता इतागाफीस मिलने-के कारण ही श्रीकुमाको मित्री कीन्सिलसे हटना पड़ा था, के कारण ही श्रीकुमाको मित्री कीन्सिलसे हटना पड़ा था, उसी प्रकार सं० १४५३ में मन्त्रिमण्डल और उदारमतवादी दलका मेल होनेके कारण जब इतागाकीने मन्त्री होना स्वीकार किया था तो उन्हें भी उदारमतवादी दलसे कमसे कम दिखानेमरको सम्बन्ध स्थाग देना पड़ा था, सं० १९५४ में कोकुमा परराष्ट्र मन्त्री ये, परन्तु दिखानेभरको वे भी प्राप-तिक दलसे झलग थे।

श्चवतक श्रविकारि-तन्त्रयादी राजनीतिक "कैमालण श्रयवा "स्वेरतन्त्र मन्त्रिमएडल" का सिद्धान्त ही माने हुए थे श्रीर समस्त राजनीतिक दलोंको विभ्रयकारी कहा करते थे; परन्तु अव एक राजनीतिक दलके सभावदौद्धारा ही मन्त्रिमएडल-को सङ्गठित हुए देलकर यहे हैरान हो रहे थे। श्रविकारि-तन्त्र के विरोधियोंके आनन्त्री तो सीमा न रही क्योंकि उनका यह श्यान आग्रासीत था।

परन्तु यह भी स्मरण रखना होगा कि राजनीतिक दहाँ। का यह बाकसिक उत्थान स्वामाधिक कमसे नहीं हुबा था, केयल काकतालीय संयोग था। सहस्ववादी दलका यनना उदारमतवादी और प्रागतिक दलके यक प्रासिक्त भावका फल था, उसमें स्थायित्व कुछ भी नहीं था। इन दो दलों की रपायी एकताका होना किसी अवस्थामें सम्भव नहीं था। दो बार लगातार सभाक भन्न होनेसे दोनों दलोंमें समान उचेजनाका सञ्चार हो जानेके कारण ही यह चाणिक पकता स्वापित हुई थी। मारसुकाता और इतो, दोनोंकी यह इच्छा थी कि कर बढ़ानेवाला विल श्रतिनिधि-सभासे पास हो जाय जिसमें सरकार अपनी युद्धोपरान्त (पोस्ट्येलम) नीतिसे काम कर सके, परन्त इन दो दलोंने पैसा विरोध किया कि समाको ही मह करना पड़ा। मन्त्रिमएडलको यह आशा थी कि सभा मह करनेसे विरोध कुछ कम हो जायगा-परन्तु कम होना तो दूर रहा वह और भी बढ़ बया। और सीमाग्य-से हो या दुर्भाग्यसे, इसी घटनाके कारणुसे एक प्रकारका दलमुलक मन्त्रिमण्डल स्थापित हो गया।

मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दख ३१६

्रस्त तये मन्त्रिमएडलके मान्यमें क्याबदाया सोभी देख हों।

जब सहरुनात्मक-शासन पहले पहल स्थापित हुआ तो सिफारितन्यके विरोधी यह समझते ये कि हम लीग कपि-सारितन्यको तोहकर शासनकार्यमें माय ले सकते । पर यह केसल उनका स्थाप था तिनिधित-सभामें ये अब भी लहते जा रहे थे, परन्तु कोई प्रत्यक्त फल नहीं हुआ। सरकार अब नी वासन ये सेली ही "सर्वग्रक्तिमार" थी जैसा कि यह पहले थी, निर्वाचनके कार्त्रमें अध्यारियोक हरूनचेपके समझे उनकी एक न बलती थी, प्रतिनिधित्समामें भी "स्वैरतन्य मन्त्रिमार्यक्रम बलती थी, प्रतिनिधित्समामें भी "स्वैरतन्य मन्त्रिमार्यक्रम केसिन हरूनचेपके समझे उनकी एक न बलती थी, प्रतिनिधित्समामें अधि "स्वैरतन्य मन्त्रिमार्यक्रम हे सिदान्यके विषय मन्त्रिमार्यक्रम स्वित्यक्षित्र स्वीरतन्य मार्यक्रम स्वित्यक्षित्र स्वाचन स्वचन स्वाचन स्वचन स्वाचन स्वचन स्वाचन 
सवसे पहले उन्होंने स्नावतः ही खपनी आयर्यकताओं-के अनुकृत शासनहाधारके साममें हाथ लगाया। अतः राज-कर्मानारियाँकी भामावतीसे उन्होंने स्थरन नाय सार हाले और रक्ष तरह ४४२००० वेन (लगामा १२२६१८०००) की वयत्त सी, इससे उपरान्त उन्होंने शासनसम्यप्यो यह पहे पदीपर ,स्वयं देशके समासदांकी भरना आरक्स किया। परम्तु रस "तुद्र" का वैद्यारा बहु। हो कठिन कार था, क्येंकि कार योड़े ये और उम्मेदवार बहु। उम्मेदवाराँमें मतिकन्तिता भी यही तीय थी। इससे उदायनवादी और प्रापतिक दलाँकी पूरानी रेपनी किर उमह वही।

यह पहले ही कह चुके हैं कि इन दलींमें की मेल हुआ था

#### जापानकी राजनैतिक प्रगति

37.

यह ति एक उत्तेजनाका फल या। जिस बातके कारण उत्तेजना थी उसके नष्ट होते ही अर्थात् अधिकारियर्गका पतन
होते ही सेवका माथ जाता रहा। उदारसत्वादी और प्रागतिक दोनों अपने अपने अधिकारोंकी चिन्ता करने लग गये,
उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि उन दोनोंकी एकतास उन्हें यह
सञ्चापूर्ण पद प्राप्त टुआ है। "लुट" के बैटवारेम प्रायेक दल
अपने अपने समासदांको सरकारी काम दिलाने और अपनी
शक्ति पदांगका प्रयक्त करने लगा।

शिचारियमाण मन्त्री बोजाकी ने इस्तीका दे दिया उस समय यह दीन प्रतिबन्दिता इद दर्जेंको पहुँच जुड़ी थीन। सम्राट्-शिका-समिति नामकी संस्थामें खोजाकीने एक स्याख्याने देते हुए कहा था, "योडी देरके लिए यह सीचिये कि जायानमें प्रजानम स्थापित हो गया, नो द्या होगा कि मिस्तुर्वे वा मिस्तुर्विद्यी (जापानके कुचेर) क्राय्युत्त वननेके लिए खागे वह आयोगे।" इस समय जापानमें धनकी महिमा बहुत यह रही थी उसीची चेतायनी ही इस व्याप्यानमें दी गई है। जापानमें प्रजानमाने क्रातम्बनी करणा एक मन्त्रीके मुँद्देव क्या प्रकट हुई, अधिकारितन्त्रवालोंको नथीन मन्त्रिमपण्डलप वार्के हुई, अधिकारितन्त्रवालोंको नथीन मन्त्रिमपण्डलप वार्के हिमा प्रकार हुई। अधिकारितन्त्रवालोंको नथीन प्रतिमपण्डलप वार्के हुई। अधिकारितन्त्रवालोंको नथीन प्रतिमपण्डलप वार्के हुई। अधिकारितन्त्रवालोंको नथीन या उन्होंने श्रीजादीके क्यायवानको धिकारा श्रीट सर्वकाथारण्यसँ उत्तेवना केता स्थी।

श्रीति पुराने प्रपत्ति द्वत समासद् थे।

सहारी वास्त्रीके टेटवारिक सम्मन्त्री प्रधानक और उदारमनवादियोंने को परनार क्षण्य मन वह भा जस्से प्रकाशकर होती होता भी थे। वे बतार करके वह भट्टच नेता में और स्थान भीजवादकर के काना चाहने थे। गरीन सन्तिमादक जब बना कर मानवे ने मुक्त हान समाशास्त्री थे। ज्ञानकी औरसे हाबहुत होता गरी थे। स्थान पानने नामन ने टेड काहि।

#### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२१

इसी मन्त्रिमएडलुमें भीतर ही भीवर योजाकीको निकासने श्रीर उनके स्थानमें कोई उदारमत्वाची पुरुष रखनेको नेष्ठा उदारमतवाले विग्रेषकर इतागाकी कर रहे थे । ६ कार्तिक संवत् रहिष्प (२२ अक्टूबर रान्ह्र) को ओकाकीने इस्तीरात हे दिया। और उदारमतवादी अब इस बातयर ज़ोर हेने को कि अप जो शिक्ताविभागका मन्त्री हो वह हमारे दुलाँमेंसे त्रिया आय। परन्तु अव्यक्त मन्त्री शोक्त्याने इन वार्ताको सुनी अन्तर्सनो करके प्रागतिक इलके ही एक सभासद स्वुकाईको शिक्ताविभागका मन्त्री थनाया। तुरन्त ही मन्त्रिमएडलका भी हसी कारएसे अन्तर हमा।

२२ कार्तिक ( २६ व्यस्ट्रयर ) को इतागाकी, हायाग्री और मासुदा, इन तीन (उदारसत्वादी दक्के) मन्त्रियोंने पद स्थाग किया। इससे और मन्त्रियोंका रहना भी असम्मव हो गया। उस्ते महोनेकी १४थीं तिथिको ओकुमा तथा अगातिक दक्के तीन और मन्त्रियोंने भी पद स्थाग स्था। युद्धमन्त्री और तीसेता मन्त्री भी साथ हो लिये।

जिस मध्यमण्डलको अस्तित्व प्रागतिक और उदारमत-दावी दलाँकी सहग्रक्ति पर निमेर या यह सहग्रक्ति ही न रही तर यह मध्यमण्डल गाँ कैसे रहता? केपल चार महाँने तक यह मध्यमण्डल रहा। ग्रास्तमाँ किञ्चित् सुपार करने तथा कुछ आरामकी नौकारियांकी हहातेंगे आतिरक्त एसने रितासमाँ कुछ भी उल्लेख योग्य यात नहीं की। इंडे साधा-रण निवासनों ( २४ धावण अर्थात् १० स्थान्त ) सहत्व्यादी रहाते (उदार और आपणिक मिलाकर) २०० मेंसे २६० रामास्व निवासिक हुए। परंज्ञु परिषद्का नवीत अधियेशन न आरम्भ होनेथे पूर्व ही मध्यमण्डकमा अवसाग हो सुक्का था। इस दलमृलक सहरा मिन्निमण्डलके हतमनोरण होनेके कारण ग्राधिकारितन्त्रमादी फिर सिरणर चढ़े। ये प्रवर्ता यासना समर्थन करने लगे कि त्रमुख्यी ग्राधिकारियोंने विना ग्रासनकार्य हो ही नहीं सकवा—पार्लमेंटमें यहस करनेमाले लोग रा पायनशायण जानें वरन्तु इस मिन्तिमण्डलने प्राति निधिक रा प्रवण्णलोंके कार्यमें अपना अनुन्य चाहे हुन्छ समि तिल मिक्य हो परन्तु हमें यह मानना पढ़ेगा कि इस मिन्निमण्डलन सहन्त्रम क्यान साथन हमा है। इसका धासनीक प्रवारत्त्रममें यक प्रयान साथन हमा है। इसका धासनीक पहन्त्रम यह है कि इससे पहल डाजनीतिक दससे सायनम्य रचनेमाला कोई प्रविच्निमण्डलका समानद नहीं हो सकता या परन्तु इसने यह त्रासन हम दमा सामन्त्रम नहीं हो सकता या परन्तु इसने यह त्रासन हम हम दिया।

२२ कार्तिक (= नगणर) हो नगीन मन्तिमए इल बना जिसके प्रपान मन्त्री वामागाना हुए। इसमें किसी दरावा कोई आदमी नहीं था, पुराने ऋषिकारियामेंसे हो सब मन्त्री चुने गये थे। मन्त्रिमण्डल थेन सुक्षण्ये हो यामा गाताने उदार उनको मिलाना चाहाक और इस सेनके परते उनहोंने 'इसैरतन्त्र मन्त्रिमण्डलके सिद्धान्त्रका हार्यक्रतीन मिताद करने तथा नगीन सङ्क्रगादियों के बुद्ध अस्तारीको कार्या गित करानेनी प्रतिक्रा वी। इस सेनके कराने में इनोने यहत इन्द्र परिश्रम किये थे। नगापि यामागाता जैने पुर लिशिय (सवीरके क्कीर) रामनीतिक्रमें इतना काम निकालना इन्द्र इस नहीं था।

योट्नम स्नामको मन्त्रियरस्यका वर अन्त हो जुडा तर मन्त उत्तरारी दल मी ट्रंट नमा उत्तर त्यने हो वह नाम आरख कर निवा और प्रामित इसने समना जम रक्षा केदणी होन्तो (Proto Constitutional Party)!

# मन्त्रिमण्डल श्रीर राजनीतिक दल ३२३

ंयामागाताका अपने सिद्धान्तका त्यांग करना भी कोई घड़ी भारी उल्लान नहीं है। चाहे फैसा ही मन्त्रिमएडल होता उसे अपनी युद्धोपरान्त नवीन (Post-bellum) नीतिके अनुसार काम कर सकनेके लिए जमीन और आवकारीकी आय बदाना बहुत ही आवश्यक था। पूर्व वर्षके दिसम्बर मासमें यहमत न मिलनेके कारण मात्सुकाता मन्त्रिमण्डल भूमिकर बढ़ानेवाले विलको पास न करा सका, और छः महीने बाद इतोके मन्त्रिमएडलके पतनका भी यही कारण हुआ। थोकुमा-श्तागाकी मन्त्रिमण्डलको मतोकी कमी नहीं थी परन्तु यह कार्य करनेसे पहले ही शासनदर्ड नीचे रख हेना पड़ा। यह तो स्पष्ट ही था कि विना आय यदानेका कोई स्पायी उपाय किये बामागाता मन्त्रिमण्डल भी ऋधिक काल रह न सकता। आय कर बढ़ानेके लिए मुमिकर भी बढ़ाना आधर्यक समभा जाता था। स्सलिए यामागाताने उदारमतवादियोंको मिलाने-का उद्योग किया और बदलेमें उनका कार्य करा देनेका भी धवन दिया।

इस मेलसे और नैशनिलस्टोंकी हार्दिक सहातुभृतिसे तथा सरकारी-लोमकी मददसे वामायाता परिपद्के तेरहर्षे अधियानकी नौकाको से ले गये। मागतिकोने यहुत सकाराइ-तारहर्ष किया पर तो भी सरकारने भूमिकर-हुकि, आपकर संशोधन तथा पोस्टेजसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मस्ताव पास करा ही लिये। वास्तवसे वामायाता मन्त्रिमरहलने यह यहा भारी काम किया।

' पर दूसरे अधियेशनके पहले यामागाता मन्त्रिमहरूल ग्रीट उदारमतवादी दलके यीच फिर अगड़ा पड़ गया। मन्त्रिमएडलको तेरहर्षे अधियेशनमें भी सफलता लाम दूर्र उसके पुरस्कारके तौरपर, उदारमतवादी त्लका कहना पा कि, उदारमतपादियोंको बढे घडे सरकारी हाम मिलने चाहिएँ। यामागाता समावहीसे इन द्लयालॉस धृणा करते थे। प्रसङ्ग देस कर उन्होंने उनसे मेस कर लिया था यह वात इसरी है। मिन्नमण्डलने देखा कि डाय यह 'सरकारी काम पानेका रोग' बहता जा रहा है। इसलिए उसने अब बह् नियम बना दिया कि अवतत्र जो उचावद मी ही दिये जाते थे अब उनने लिए परीज्ञा पास करनी होगी तब नियुत्ति को जा सकेरी। यह नियम होनहार राजनीतिज्ञांक लिए ही धना या इसमें किलीको सन्देह नहां था। इससे उदारमतपादी बहुत उन्होंजित हुए परन्तु फिर मेल हो गया।

बहुत उरावित वृद्ध स्वित्र स्वाप्त । स्वित्र स्वाप्त स्वित्र स्वित्र स्वाप्त स

श्रिष्वेशनके समाप्त होनेपर कुछ ही कालमें उदारमतवादी दलने यामागाता मन्त्रिमण्डलसे सब नाता एक्यारगी ही तोड काला। पिछले अधिवेशनमें उन्होंने ऑस्ट्रें मूँद कर सर कारका साथ दिया था और योग्य बदलेकी श्राशा की थी, पर उनकी श्राशाके विपरीत, यामागाता आयव्ययसम्यन्थी कित पास करा कर उदारमतवादी दलसे विरुद्ध हो गये और

#### मान्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२५

फिर श्रपने खभावपर आ गये। इसक्षिपाउदारमतवादी दलने सं• १९५७ में यामागाता मन्त्रिमरदक्तसे नाता तोड़ दिया।

हती ज्ञवसरपर मारकिस हतो राजनीतिक हत्तों के पुनः सङ्गठनको ज्ञावरयकतापर व्याक्यान देते फिरते थे और सर्व-साधारतमें उनकी धाहचाही हो रही थी। अस उदारमत-पालीने हतोकी और हिए फेरी और उन्हें अपना नेता बनाने-को कहा। हतोने नेता होना स्वीकार कर लिया। २० माहपद सं० १६४७ (ता० १३ सिताम्बर १६००) को हतोके नेतृत्वमें

<sup>•</sup> माजात्मुके व्यावस्थानमें हतीने बहा था, ""स्टम्पटडवर्डने वर्षने निष्धंचर्छों के पह पत्रमें निष्धंचर्छों के एक पत्रमें निष्धंचर के पत्रमें निष्धंचर हैं से सा माजांवर हैं साम में किए के माजांवर के पत्रमें निष्धंचर प्राच्ये करने करने निष्यंचर प्राच्ये करने करने निष्यंचर प्राच्ये के एक देने तो बह प्राव्यं के प्राच्यं प्राप्यं में पद्मी माजांवर के पत्रमें निष्यंचर प्राप्यं का प्राप्यं स्थान देने ते बहु प्रवच्यं करने हैं पत्रमें निष्यंचर प्राप्यं का प्राप्यं स्थान के प्राप्यं माजांवर के प्रप्यं माजांवर के प्राप्यं माजांवर के प्रप्यं माजांवर के प्रप

नया दल बनानेके लिए उदारमतवादी दल मङ्ग हुआ श्रीर २० को यह नवीन दल स्थापित हुआ। इस दलका नाम रिकन सेयुकार (सङ्गटनात्मक राजनीतिचादी बान्धव समाज) हुआ। रतोके कर साथी इस दलमें सम्मिलित हुए।

"स्वेच्छाचारी मन्त्रिमएडल" सुत्रकी रचना दस पर्प

पहले हतोने ही की थी और घही हतो खब एक राजभीतिक हलके नेता भी यन गये। पर यह भी ध्यानमें रखना होगा कि सेयुकाई (पुराने बदारमतदादी) इलने उन्हें अपना नेता इलिए नहीं माना था कि उनके और उनके भावी नेताके विचार मिलते जुलते थे। खलल यात यह थी कि यामागाता मिलम्पार कर है दिन पूरे हो चले ये और वे जानते थे कि यामागाता के याद, हो न हो, हतो ही अयान मन्त्री बनाये जायेंगे। सेयुकाई दल पहें वड़े अधिकारियों से स्वयन्त्र वनाये राजमां वाहता था और इतीकिए उसने हतोको अपना मेता माना ।

हतोने भी नेतृत्य इस शर्नेयर स्त्रीकार किया था कि संव लोग विला उद्रा उनका कहना मानेंगे। सेतृकार दलके यमनेसे १० झारियन संवत् १३५५ (ता०

२६ सितम्बर १६००) को वामानाता अपने पदसे अलग हुए। इतोने नया मन्त्रिमण्डल सङ्गदित को किया पर उसमें

# मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२७

विरोध न होगा। एक ओर तो यह हुआ, और दूसरी ओर सेयु काई (उदारमतयादी) दलकी इ.टिकार-लिप्सा बढ़ती जा रही यी और आपसमें मतमेद भी बड़ा तील हो रहा था जिससे मन्त्रिमएडल सङ्गदित करनेमें इतोको बड़ी कठिनाई हुई।

जिससं भाग्यमंदश्व सङ्गोठन करना देवाको बड़ा काठना हुन।

मित्रम्यदलमं तीनको लुोड़ बाकी चल समासद सेयुकाई
इसके थें। उस समय मतिविधि-सभाके ३०० सभासदों मेसे
१५६ सेयुकाई दलके ही थे। इनके अतिरिक्त मित्रमण्डलके
पत्तके और भी वहें लोग थे। इससिल्य परिपट्के सत्रहर्षे
क्षाचिश्रमको (जो ९० चैत्र संवद् १६५० या ता० २४ मार्च
१६०१ को कारम्म हुआ था) विशेष कठिनाई के विना इतो
निवाह से गये।

परमु इतोक मन्त्रिमगङ्खलो सरदार समासे यहुत मगङ्गा पड़ा। सरदार सभाने सरदारको तह करनेके लिए घडटमें गहुत कारहाँट की। इतोने सम्राट्का सुकाराफ निकालकर इस मुकीकरले पुरस्का तो गा ली पर इससे मन्त्रिम मण्डलका एक यहुत कुछ पट गया। सब भगड़ेकी असल जड़ तो यह थी कि इतोने जो राजनीतिक दलसे सम्बन्ध कर शिया था सो सरदार सभाने पुराष्ट्रिय समासदों और ग्रासकर वर्ग के हिमायित्योको यहुत बटक रहा था, और होगी-तोकको मन्त्रिपद भिननेसे ये और भी खिड़ गये थे। होगी-तोकको मन्त्रिपद भिननेसे ये और या दिए र इसके साथ ही कुछ राजनीतिक कारण भी थे। यही होगीनोक्त फुछ काल पहते प्रतिनिध्न सभाके समापति ये और फिर वहाँसे निकाले गये। इनका चरिक निकलाड़ नहीं था न उनकी कार्यवादी सदा नीतियुक होती थी। बड़े रोयदार और दन्ने सारी दमानी के आदमी ये और उन्होंने यह समक रचा था कि यह नीति । से काम लिया जायगा तो समाको व्या डालना कोई बडा काम नहीं है। इसलिए वे सदा वेउस्त, वितासुचितका विचार छोड, बुटिल गोतिका आश्रय लिया करते थे। इनवी इस कार्यवाहीसे मन्त्रिमण्डलपर हमला करनेके लिए सप्दार समाको अञ्ज अपसर हाथ लगा।

परिपद्धता पन्द्रहथां काथियेशन बारम्म होने पूर्ण सर दार समाके छुद्दों दल एक हो गय और उन्होंने होगोतोर की खबर लेनेका निक्षण किया। जो ओ लोग मन्त्रिमम्बलके थिरोग्री ये ये सब भी होगोतोर को निन्दा करने लगे। अन्त को होगीतोर को अधियेशन चारम्म होनेके एक दिन पूर्ण ही स्लीफा हेना एडा। जब अधियेशन चारम्म हुआ, ये छ दल तब भी सरकारणी निन्दा कर ही रहे थे और उन्होंने व्ययसा पनके कायेंगे विलास करके मन्त्रिमण्डलको परेशान भी वर बाला।

बाला।

याहरसे तो इतो मन्त्रिमण्डलपर यह आफत थी, पर
भीतरकी आफत भी इछ कम न थी। सेयुकाई इलले जो
पाँच मन्त्री खुने गये थे वे सब अर्थमन्त्रीके कार्यसे अद्य-तुष्ट
थे, ययिष इतोको ही सम्मतिसे उनका कार्य होता था। मन्त्रि
थोंका यह कहना था कि या तो इस अर्थमन्त्रीको निकाल हो
या हमारे स्थागपत्र स्थीकार करो। इतोने सोचा कि इस
भगड़ेसे बाज आये और उन्होंने स्थव ही पद्त्याम किया—
मन्त्रिमण्डलमें किसोसे कुछ कहा खुना भी नहीं। इससे
सहन दूसरे दसमुलक मन्त्रिमण्डलका भी इतना जल्द अन्त
हो गया।

इस प्रकारसे धहवन्दीका शासक्रमग्रहल व्यापित वरनेका दूसरा प्रयक्त मी विफल हुझा। इतो यक बहुत यहे अनुमनी

## मन्त्रिमच्डल और राजनीतिक दल ३२६

शासक थे, उन्होंने काम बहुत किया था, परन्तु पार्लमेएटके एक समासदकी हैसियतसे वे कुछ कर न सके, वे लोगों को अपने काद्में रखना जानते थे और देशका शासम भी घर्केले अपने काद्में रखना जानते थे और देशका शासम भी घर्केले अद्योग तरह कर सकते थे, पर दलवद राजनीतिकती हैसिं अतसे शासम करनेका उन्हें अद्यान नहीं था और अपने ही दलके परन्तर-विरोधी पुरुषोंको एकच किये रहनेकी कला उन्हें अद्यान करी। जो हतो 'आप करे सो कायदा' की नीतिसं शासम करनेके अन्यासी थे उनके लिए अपने दराके परन्तर विराध सामन करनेके अन्यासी थे उनके लिए अपने दराके परन्तर विराध सामन करनेके अन्यासी अतम देना भी एक वड़ी मारी मुद्दीवन यी। इसलिए उनका दलमूनक शासमवद्धति निम्मोंच करनेका प्रयन विपक्त हुछ।

इतोका त्यागणत्र पाकर सम्राट्ने पुराने लोगाँका—मारकिस यामागाता, मारिकिस सायगो, काउए इतोयो और
काउएट मारकुकाताको—मुलाकर इस पातको सलाह पृछी कि
क्रय कौन प्रधान मन्त्री होने योग्य है। इस समाके कर को
क्रय कौन प्रधान मन्त्री होने योग्य है। इस समाके कर को
क्रार्य कौर इन लोगोंकी यह राय हुई कि इतोको कर सके,
क्रीर कोई पुरुष पेरा नहीं है जो इस कामको कर सके,
क्योंकि इतो सेमुकाई दलके नेता थे जिससे प्रतिनिध-समाम
क्या भी उक्तका मताधिका था। इसिक्य सम्राट्ने इतोसे अपने
निक्षयपर पुनर्यार विचार करनेके लिए कहा। परन्तु इसका
कोई फल नहीं हुआ। तव एक महीने याद यह निक्षय हुआ
कि "यहे लोग" तो अब राजनीतिक स्नेयसे हट आयं और
नयपुपकारो हो साम करने दंश। सदसुसार सम्राट्ने वाहकाउएट करसुराको हुला भेज।

इमी शेव शिवी कीमिलके श्रीलंदेश्य मारकित सायोग्जी एक महानेत्र प्रभात मन्त्रीका काम करते थे।

१६ ज्येष्ठ संवत् १८५८ (तारीख २ जून १८०१) को नवीन मन्त्रिमण्डल बना जिसमें प्रधान मन्त्री चाइकाउएट फरत्रा हुए। इस मन्त्रिमण्डलमें किसी राजनीतिक रलका कोई मतिविधि नहीं था, यह एक प्रकारसे क्रान्तिकारक मण्डल ही था, परन्तु इसमें एक बात नवीन हुई। अवतक प्रत्येक मन्त्रिन मण्डल ही और असी क्रान्तिकार प्रणेक मन्त्रिन मण्डलको खोडकर) अधिनायक पोई न कोई पुराने शासकवर्गमें से हुआ करता था। पर इस मन्त्रिमण्डलमें यह वात नहीं हुई।

कस्त्रा पात्रभावाको मण्डलीमेंसे थे और उनके मन्तिमण्डलमें राजनीतिक दलका कोई पुठ्य न प्राने पाया था।
परन्तु मुश्किल तो यह थी कि ये प्रतिनिधि सभाका शासन
कैसे करेंगे। उन्हें एक यहा भारी सुवीता यह था कि इस समय
राजनीतिक दलोकी नीति यहन गयी थी। बहुतसे सभायकों
को अपने अनुभयसे यह विभ्वास हो चुका था कि, "सर्वगिरिमान सरकारण के साथ अपने सिद्धान्तपर लड़नेसे इष्टु
फायदा सरकारण के साथ अपने सिद्धान्तपर लड़नेसे इष्टु
फायदा न होगा, उन्नदो हानि ही होगी। आगतिक दल प्रत्येक
मन्त्रभण्डलसे अपने सिद्धान्तके लिए लड़ा था पर उससे
मन्नभण्डलसे अपने सिद्धान्तके लिए लड़ा था पर उससे
मन्नस्न सुन्न होगा न उसे लोकप्रियता ही प्रात हरें।

उदारमा कुल १ जर सालाकारमा हा तार हु। जिद्धानक विद्या पहले ही, जिद्धानक लिए सहमा छोड़ दिया था और शासकांसे जिस प्रकार हो मता दुरा सम्बन्ध स्वनेत्री नीति सीकार की थी। यातपोलकी सी छुटिस नीतिका आध्य सेनेमें उन्हें कुछ मी शापित को सी छुटिस नीतिका आध्य सेनेमें उन्हें कुछ मी शापित को सी और इस तरह उनकी संख्या भी बहुत वह गई थी। यह सम देखकर भागतिकांने भी अपनी आजतककी सिसानकार्त मन् करके कहनूरा मन्त्रिमस्त्र मिलनेका उद्योग किया। उदारमत्वादियोंने भी यह जानते हुए कि, कहतूराका

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३३१

मित्रमण्डल इतोके मन्त्रमण्डका सर्वधा विपरीत पियक है, कस्त्राका विरोध नहीं किया और उससे मिले रहनेमें ही अपना मला समका। इतोने अवश्य ही उन्हें यह तस्त्री दे रखी थी कि साहे कोई मन्त्रिमण्डल हो, वे दलका अहित महोने हैं में।

म होने हेंगे।

कस्त्राने "समान आदर और समान अधिकार" को

क्ष्मपा सिद्धान्त माना और ऐसा उद्योग करना चाहा कि

कोई दल असन्तुष्ट न हो। वे दोनों समाजों समासदाको

अपने घर पर युलाकर परस्पर—हितेच्छा प्रकट करनेका

मीदा निकालते थे। इस नीतिसे उन्होंने परिपद्का सोलहवाँ

अधिवान एभमागशीयं संवत् १४४८ (ता० १०, दिसम्पर १८०१

से ६ मार्च १६०२) से २५ फास्तुन १८५८ तक निर्वामतापूर्वक

पर सवको प्रसक्त करना किसीको भी प्रसक्त न करने के

यरायर होता है । इसपमीतिक नृहे आइमी और गयेकी

कहानी यही सिखलाती है कि जो महुम्प सबको प्रसक्त करनेकी खेद्या करता है वह किसीको असन्न नहीं कर सकता :
काचुराके मिन्मपहलसे भी अतिनिधिनसाके किसी इतको

प्रसद्धात मिन्मपहलसे भी अतिनिधिनसाके किसी इतको

प्रसद्धात मही हुई । १७वे अधियेशनमें जो सेयुकाई और

कैनसीहान्तो (प्रागतिक) दोनों दलोंने मिनकर व्यर्थनीतिक

क्षम्यप्रमें सरकारको आड़े हार्गी किया, और उसके सबसे

महत्यपूर्ण करहिस सम्मधी विकसे अधियेशनारममें हो

ससीकार करा दिया। अधियेशनको अधी २८ दिन भी नहीं

वीते ये कि समा भन्न कर दी गई।

मन्त्रिमएडल और राजनीतिक द्लॉमें जो यह भगड़ा चल रहा या रसमें सबसे मार्केकी बात यह थी कि मन्त्रिमएडलका विरोध करनेमें हतो ही सबके अगुझा हुए थे। इस अधिवेशन-से पहले इतोने यामाजाता तथा तथान मन्त्री कस्त्रासे मिल-कर अर्थनीतिक सम्बन्धमें उन्हें यहुत कुछ समभावा था। । परन्तु उनकी सम्मितिका कोई क्याल ही नहीं किया गया। । इसलिए उन्होंने प्रागतिकांके नेता ओकुमासे सरकारकी अर्थ-श्रीतिक सम्बन्धमें बातचीत गुक की। । अब दोनों इल कस्त्रा मित्रमण्डलका विरोध करनेके लिए फिर एक हो गये।

अर्थात् सभा भी भड़ हो गयी।
अय यह सोधना चाहिए कि हतोने व्या समभक्तर हर
मार्गका अवलम्बन किया ? उनका असली मतलय नग था ?
व्या यह यह समभते थे कि होनी न्वॉकि एक होकर विरोध
करनेते उनके राजनीतिक विचारीकी विजय होगी ? यदि हों,
तो कैसे ? मन्त्रिमण्डलको अवने विचारीपर आनेके लिए
वाह्य करके, या मन्त्रिमण्डलको पदत्याग करा के ? अब तक
किसी मन्त्रिमण्डलने किसी राजनीतिक दलको माँगको पूरी
तीरसे पूरा नहीं किया था और न सभाको पहले सङ्ग किय

महाराज मतम पडवर्डके शावाभिषेकीस्सवपर जापानकी फोरसे इतो हो गये थे
 भोर अभी वहाँ से लौटे थे। १६ वें जरिवेशनमें वे शरीक गरी हुए थे।

<sup>†</sup> श्लीले बातचीय हो जुककोठ इनरे ही दिन बावे (१० आगरेसाँच न० १८६६ को) को दुनाने केन्स्प्रेटन्सको मायारण साधारण समाये बहा, "पुना स्थानन-आकर्ष पुरोने की द्रावासके शिव प्राचानिक जीवनने देश वह दिना दुनते के तह, मान सरहतमें सर्वाहरोग होनेके कारण संभागवारणके समायित प्राची हिट है और लोक पट्यों कोर पा गये है। ज्यारक को लोग सरकारको नीतिक दिरोग वस्ते थे करें पुरा लोग राजदिशों ही क्या पर कारण स्थानक होडी कहा बरते थे। ध्या स्ते के वे यह समस्ते । बरा यह बहाने के रिजान ने राजते हैं कि, रही क्यार सरकारको जीतिक दिरोग कर रहे हैं भे ने नी देगति हैं हैं।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३३३

विना पदत्याग ही किया था। जो मन्त्रिएडल राजनीतिक दलोंसे स्वाधीन है वह पहले तो प्रतिनिधि-समाके उस दल-से मेल करनेका उद्योग करता है जिसका कि समार्मे मता-धिका है और मेल करके अपने प्रस्तावोंको स्वीकार करा लेता हैं, यदि यह न हुआ तो दवाव डालने तथा साम, दाम, दएड और भेद इन सबसे काम लेनेका प्रयक्त किया जाता है। इससे मी अब कुछ नहीं होता तब समा स्वगित अथवा मह की जाती है। इतो तो इन सब बातोंको जरूर जानते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने खुव ही मन्त्रिपदपर रहते हुए इन उपायीका त्रवलम्यन किया था। यदा यह यह जानकर भी नहीं जानते थे कि उदारमतवादी तथा प्रागतिक इन दोनों दलोंके एक होकर सरकारका विरोध करनेसे उलका परिणाम समाके मह होनेहीमें होगा ! निःसन्देह उस समय इतो सबसे घड़े राज-नीतित और मभावशाली पुरुष थे, और सम्राद्का भी उनपर र्ण विश्यास था। इसके साथ ही वह केवल सेयुकाई दशके डी नेतान थे प्रत्युत अय दो दलोंके एक हो जानेसे फैनसी-हान्तो एल भी उन्होंकी श्राहाके अधीन था। इसलिए ग्रायड उन्होंने यह सोचा होगा कि कस्त्रा मन्त्रिमएडल पदत्याग करफे राज्यकी मुहर हमारे हवाले कर देगा। यदि सचमुच ही उनका यह ख्याल था तो यह गलती थी । कस्तूराने पद-त्याग नहीं किया, समादीको भन्न किया। परिपद्के । इपे मधियेशनमें २६ येशाख संयत् १४६० से २२ जेठ तक (१२ मई (६०३ से ५ जून तक) इतोके पत्तका अर्थात् सेयुक्याई रलका ही मताधिका था तथापि इतोको श्रर्यसम्बन्धी सर-कारकी नीतिके सम्बन्धमें मन्त्रिण्डलसे मेल करनेके लिए ही बाध्य होना पड़ा, यद्यपि उस नीतिले उसके अनुयायी अस-

न्तुष्ट ये । सच तो यह है कि इस मीकेपर इतो भीर उनके दलको कस्तूरा मन्त्रिमग्रहससे हार ही माननी पड़ी।

इतोकी इस हारसे एक यह बात प्रत्यक्त हो जाती है, कि जापानकी वर्जमान शासनप्रसातीके रहते हुए, चाहे कोई भी सरकारका विरोध करे, उसके कुछ भी राजतीतिक विवार हों, उसके पत्रमें चाहे कितना ही यहा मताधिका हो, जबतक मन्त्रिमगुढ्ल अपने कार्यके लिए प्रतिनिध-सभाके सामने कर्यात् सर्वसाधारक्के सामने उत्तरदादायी नहीं है-लोक -तन्त्रसे स्वाधीन है--तबतक कोई नेता उसका बाल भी वाँका नहीं कर सकता।

२= भ्रापाइ (१२ जुलाई) को इतीने वकायक सेयुक्वाई दलसे सम्बन्ध रयाग दिया और प्रिवीकीन्सिलके अध्यक्षका प्र प्रदृष किया। इस आकस्मिक सम्बन्ध त्यायका द्या कार हुया, इतो राजनीतिक दलका नेतृत्व न निवाह सके या और कुछ कारण हुआ, यह पतलाना यहा कठिन है। कुछ लोगोंने फहा कि इतोको पार्लमेंटके राजकारससे हटा देनेके तिप कस्तराकी यह एक चाल थी, और कुछ लोगोंकी यह भी रार

सेयुकाई दलको २४ वैशास स॰ (१६६० ता० ७ मई १६०३) की साधार्य समाने इतोने कहा था, "सभा अङ होनेपर गेने पुनर्शर विचार किया (सरकारकी शर्य सम्बन्धी नोतिपर) श्रीर मुक्ते मानूम हुवा 🍱 हैने गुनतो को है । श्रीर प्रतिनिधिनीय चौर मन्त्रिमरदनसे मेल न रहना भी देशका बड़ा आरी दर्भाग्व है।" मालूम होता न 💵 समासद देते हैं को कहते हैं कि दो वा नीजबार भी वर्द सरानार सबा शह हो। भोर्ड एरना नहीं : परन्तु अवनक माप लोग मुन्हे व्ययना नेता मानते हैं। तबनक मैं देन दुर्मान्यको सह नहीं सकता, कीर इसलिए, काप चारे सहमत भी न ही तो भी, उमे मिरानेके तिए प्रवन करना जेरा कराँचा है।" मालुम होता है, इस समासे एइने मेन न्द्रे सम्बन्धे हती और करनुरादी बाउचीत हो जही थी।

थी कि इतो स्वयं ही अन्तिअएडलमें आना और सेयुक्यार् दलसे अपना पिषड छुड़ाना चाहते थे। जो हो, सममें सन्देह महाँ कि परिपट्के दो अधिवेशनोंस् करस्त्रासे वन्दें हारना पड़ा, यद्यपि प्रतिनिधि-सभामें उनका बहुमत चर्चमान था। यह भी नहीं है कि सेयुक्यार्ट इलके नेता होकर इन्होंने कोई प्रशंत-नीय कार्य नहीं कर दिखलाया। अद्भारव्यं और उन्नीसवें अधिवेशनके धीचमें कई लोग हतोकी हुकूमतके साथ काम करनेकी मीति तथा अद्भारद्वें अधिवेशनके रियायतीयनसे अस-न्तुष्ट होकर सेयुक्यार्ट इलको छोड़ गये। सचमुच ही दलके १८३ समासर्वोगेसे अथ १२ ही रह यये थे, अतप्य इनका मताधिक्य भी जाता रहा।

उन्नीसर्वे अधियेयनके पूर्व उदारमतवादी और प्रागतिक दोनोंने मिलकर मन्त्रिमण्डलका चिरोध करनेका निश्चय कर किया था। पर अधिवेशन आरस्म होनेके दूसरे ही दिन उसका अन्त हुआ। क्योंकि अध्यक्त सम्राद्की आरस्मिक अवज्ञत के उत्तरेत ये किया व्यावहारिक भाष्य करनेके यज्ञाय देसी यही यही भी कह दो थीं कि जिनसे मन्त्रिमण्डलपर श्राहेण होते थे। इसलिए सभा यह हो गयी।

क्षस्यत्तके इस कार्यकी निन्दा तो सर्वोने की पर उनके, बदेशकी प्रश्नंसा ही हुई। इसलिए इस धातकी बहुत सम्भा-यना यो कि इसके धावके अधिवेशनमें दोनों दल मिल कर मन्त्रिमण्डलका फिर विरोध करें। परन्तु रूप माध (१० फरवरी)को कसके साथ युद्धभोषणा हुई। इसके करन्दा मन्त्रिमण्डल विरोधसे बचा रहा। इसके बाद दो और हाधि-वेशन हुए तथ युद्ध सारी था और इसकिए प्रतिनिधि-समासे

महत्त्वके बिल पास करा लेनेमें मन्त्रिमएडलको कुछ मी करि-नाई नहीं हुई।

सं० १६६२ में उस से पोर्ट्समाउथमें सन्धि हुई और पुनः शान्ति विराजने सगी। तब फिर भीतरी शासनचक श्रपने हरें पर चला। सरकारकी श्रार्थिक नीति, सन्धिकी शतें, समाचारपत्रोंकी लेखनस्थतन्त्रतामें रुकायर आदि वातोंसे उस समय कस्त्रा मन्त्रिमएडलके विरुद्ध पड़ी उत्ते-जना फैल रही थी। कस्त्राने सब रङ्ग ढङ्ग देखकर वास्त्रवें भ्रिष्वेशनका (१३ पीप सं०१ १६६२ सं १४ चैत्रतक सर्वाद २= दिसम्बर १६०५ से २= मार्चतक) आरम्भ होनेके बाद ही पद स्वाग किया।

२२ पीप सं० १६६३ जभवरी १६०६को मारकिस सायोजी प्रधान मन्त्री हुए शौर नया मन्त्रिमएइल वना । ये मारकिस सायोजी रतीके बादसे रायुकाई दलके नेता,थे। लोगोंका पैसा ल्याल था कि कस्तूराने इस शर्तपर राज्य भार सायोडीके सुपूर्व किया था कि सायोशी कस्त्रूरा मन्त्रिमग्रहतकी नीतिसे ही काम करें और पूर्व मन्त्रियएडलके समय जो अधिकारी थे उनको प्रपनो जगह पर रहने हैं । इसमें सन्देह नहीं कि सायोजीने सचाईके साथ कस्तूरा मन्त्रमएडलकी नीतिका पालन किया और उन्हींका अनुसरख भी किया। ये सेयुकाई दलके नेता तो थे पर उनको यह इच्छा नहीं थी कि थे दल-मूलक मन्त्रिमण्डल कायम करें। तथापि सायोञ्जोका सारा दारोमदार सेयुकार दलपर ही था। और इसमें भी कोई

मन्देह नहीं कि सं॰ १८६३ के पीप से ब्रापाद १८६। तक

जो तीन अधिवेशन हुए उन्हें सेयुवाई दलकी बदौसत ही मायोदजी निवाह ले गये।

#### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३३७

इसके उपरान्त सायोध्जीने पहत्याग किया श्रीर किरसे कस्तूरा प्रथान मन्त्री हुए । सायोध्योके पत्याग करनेता क्या कारख हुआ सो समम्भना आसान नहीं है। उनके पद त्याग करनेसे दो महीने पहले जो साधारख निर्माचन हुआ धा उसमें सेयुकार दलका हो मताधिक्य रहा। किर मी सायोजीने पदायाग किया। उन्होंने सेयुकार दलके समा-सर्वोसे भी कुछ नहीं कहा खुना किन्होंने कि दो घरंसक इनका साथ दिया था। सर्वकाखारक्षें उन्होंने अपने पद-रयागका कारख करवारया वतलाया। यह भी जापानके भीतरी शासनक्षकते विषमता है।

परन्तु इससे भी अधिक आखर्यकी बात यह है कि जिस सेयुकाई इसने अयतक अपने नेताके कारस सायोशी मन्त्रि-मएडलका साथ दिया था उसने कस्त्रा मन्त्रिमएडलका भी इ. चें अधिवेशनमें विना आपित किये लाथ दिया। यह भी कहा गया है कि सायोशी और कस्त्राके बीच यह पात ते हो चुकी थी कि जब साबोधी पवत्थाग करें तो पदत्थाग करनेपर वे करत्राकी पूरी मदद करें। यह अकवाह कहाँतक डीक है सो ईम्बर जाने। यर = माय संयत् ग्रंथर (ता० २१ अनव री १६०२)को सेयुकाई दलकी सभामें मार्बिस सायोहीकी जो बन्ता हुई थी उससे बुझ अनुमान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा था,-"गत जुलाई मासमें जब मैंने इस्लीफा दिया था तो मैंने सम्रार्खे मारविस वस्त्राकी सिफारिश की थी क्योंकि उनसे योग्य पुरुष और कोई वहीं था। और सम्राइने उन्हींको नियुक्त किया है उनके कर्चन्यपालनमें खुत्ते दिलसे यथाशक्ति उनकी सहायता करना चाहता हूँ और हुमें शाशा है कि मन्त्रिमण्डल से आप भी पेसा ही व्यवहार करेंगे।"

सेयुवाई इलने विना किसी आपत्तिके मन्त्रिमण्डलका साथ दिया।

इस घटनासे यह प्रश्न सामने आही जाता है कि सेयुकाई दल अपने नेता मारकिस सायोद्धोके और साथ ही कस्तूराके हायकी कठपुतली क्यों दन गया जब कि कस्तूराका उससे कोई सम्बन्ध भी नहीं था। इसका कारण समझना यहुत कटिन नहीं है। प्रतिनिधि-सभामें सेयुकाई दलका मताधिका था। ग्रव सोचिये कि करपूरा मन्त्रिमण्डलका विरोध करके घट कर ही क्या लेना ? यह नो सन्देह रहिन बात है कि उसके विरोध करनेसे उसके सिद्धान्तिके अनुसार कार्य न होता. होता यही कि समा भड़ हो जाती। समा मह होनेका यह मतलब है कि अधिक समासदके सिर कुछ न कुछ लर्च आ पडे फ्योंकि इसके विना नया निर्वाचन कीसे होता। इसके अतिरिक्त यह भी तो निश्चय नहीं या कि नये निर्धादनमें सेयु-फाई दलका ही मनाथित्य रहेगा। इनका मताथिका न होना नो कम्नुरा मन्त्रिमएडल अन्य दलोंको मिलानेका प्रयस करता। जय किसी एक दी दलका मताधिका नहीं है तब सरकार नाना प्रकारके छलकपट और लोममोहसे काम लिया करती है। पेसी श्रवस्थामें सेयुकाई दलके मन्त्रिमण्डलके श्रतुकृत धने रहनेसे उसका भी कुछ लाम होता ही था। इसके श्रति-रिक यह भी तो आशा थी कि मन्त्रिमगृहलके अनुकल बने रहनेसे, कस्तुरा जब मन्त्रिपद छोड़ देंगे तो हमें सायोत्रीके ही सुपद करेंगे।

यहाँतक जापानके २० वर्षके सङ्गठनात्मक शासन कालके भिन्न भिन्न भन्त्रिमण्डलां और राजनीतिक दलाँका संस्थित स्तिहास हुन्ना। इससे यह प्रकट हो गया कि जापानमें जितने

# मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल १३६

नये कानून यनते हैं उन्हें सभाकी यहुसामति मिनमएडल यनाता है और वह मिन्नमएडल परिषद्धसे सर्वया खुतन्त्र है। यह समाति कमी सभासदींकी अपनी हच्छासे मी प्राप होती है, परन्तु प्रायः कवर्यस्तिके ही प्राप्त की जागी है अर्थात् सभा स्थागित करने या शह कर देनेकी धमकीसे या नरह

तरहके दबाय और दुर्व्यवहारसे।

श्रमपंत्र आपानमें किसी राजनीतिक दलका कोई यँघा हुआ कार्यक्रम नहीं होता । कार्यक्रम वॉयनेसे लाभ भी कुछ नहीं, ग्योंकि बहुमनके रहते हुए भी उसका उपयोग कुछ नहीं होता । उसी फकार मन्त्रिमण्डक भी सर्वेसाधारण्ये सामने कोई निश्चित कार्यक्रम उपित्रन नहीं करता । कारण, मन्त्रि-मण्डलका कार्यक्रम औ कहाँठक कार्यान्यित होगा हसका निश्चय नहीं हो सकता । क्योंकि, यह बात सभाको प्रपने कायू-मँ एक सकनेपर निर्भर करती है। मन्त्रिमण्डक और राज-नीतिक दल यिशेयके बीच कोई समक्रीता हुआ हो तयकी यात होड़कर प्राय: तो राजनीतिक दल प्रत्यमण्डकक विरोध हित्य जायगा, यहिक केवल स्वक्रिय कि सरकारको तह करमे-से सरकार कुछ ले देकर बसोड़ा हुर करेगी।

पेसी तो अवस्था ही नहीं है कि राजनीतिक दलोंके सामने कोई निश्चित कार्य या उद्देश्य हो सके, इसलिए उनका सहजन पहुंचा विस्तान विशेषण नहीं प्रत्युत व्यक्तिगत मार्चोषर हुआ करता है। पेसे दून अधिक कालतक हुए भी नहीं सकते और स्ट्रतापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकते हो गर्द सकते। गर्द सकते और स्ट्रतापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकते। गर्द सकते और स्ट्रतापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकते। गर्द सकते और स्ट्रतापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकते। गर्द सकते आपके अधिवेशकी कुछ नये सल दिखायों देते हैं और कुछ

पुराने दल गायव हो जाते हैं। इससे यह धनट होता है कि जापानके भीतरी राजशासनकी खबस्या अच्छी नहीं है। जापानियों ना यह क्टेंब्य है कि वे शम्मीरताके साथ इस अगस्थापर विचार करें और सोचें कि लोगों की राजनीतिक नीतिमचानी अनुस्तत अवस्थासे पैसा हो रहा है या सहउन की कार्यमणालीमें ही हुछ दोप छिपे हुए हैं।

#### द्दालकी एक घटना

यह घटना निक्तो जिन्नेन या चीनी (बाँड) के दारखानों के क्लहुस सम्बन्ध्य रखती हैं। इसके सम्बन्धमें टोकिओं के सपादवाता ने 'टाइस्स' पत्रकों जो तिख कर मेजा था वहीं नीचे उद्धत किया जाता है क्योंकि उससे जापानके मीतरी राजशासनकी कई धातों पर प्रकाश पहता है।

"जापान ने न्यायालयों ने प्रभी एक ऐसे मामलेका फैसला फिया है जिसकी थोर समस्त देशकी आँग्रें लगी हुई थीं। जापानमें इसकी जोड़का दूसरा मामला आजतक नहीं हुआ है जिसपर लोगोंका इतना ध्यान आरष्ट हुआ हो। तीन पर्य हुए, अर्थात् कस जापानके युक्के बाद ही जापानके कहें चीनोंके कारपानोंने मिलकर। करोड़ क लाल क्येयेकी पूँजीसे 'मेरेट जापान शुगर करणतोंग के नामसे एक बडी मारी करणनी स्थापित करने और फारमोसामें उसकी एक ग्रासा सोलनेका उद्योग किया। अवतक जिटिश को प्रीमालोंके हाजकाइस्य दो चीनोंके कारखानोंका माल ही बहुया जापान के बात्राप्त आया करता था। इस बाहरी मिलस्पर्याका अन्त कर देनेकी उन्हें पूर्ण आशा थो और इसीलिए यह मेट आपान

## मन्त्रिमरहत्त और राजनीतिक दल ३४१.

कम्पनी स्थापित हुई, जिससे सर्वसाधारएको भी यही अस-न्नता हुई। उसकी धारम्मिक कार्यवाही मी येखी हुई थी कि जिससे उसके सङ्कल्पके पूरे होनेमें सन्देह होनेका कोई कारण न रहा, क्योंकि १७ आपाद सं० १८६३ (ता० १ जुलाई १८०६) से १६ पौप सं॰ १४६५ (३१ दिसम्बर १६०८) तक इसने अपने शेयर होल्डरोंको छुमाही यथाकम ६४%, २०%, १७३% श्रीर १५%. (दो बार) लाम दिया था। यह लाम कुछ कम नहीं था, परन्तु यह ६४% से उतर कर धीरे धीरे १५% तक क्षा पहुँचा था। यक बात तो यह हुई, और दूसरी बात यह कि यह श्रफवाह भी गरम हो रही थी--जिसका खुलासा भी कम्पनीने अच्छी तरहसे नहीं किया-कि अन्तिम दो बार जो लाभांश दिया गया वह महस्तवर (शुल्कागार) धालीको भोजा देकर यचाये हुए ठपयेसे दिया गया। इन धार्तीसे कम्पनीपरसे लोगोंका विश्वास हट चला और १६६४ के बसन्ततक कम्पनीके ५ पाउएडवाले शेवरकी दर ७ पाउएड १० शिलिङ्गके ऊपर कभी न गया।

"तब पक् विषदू आ पड़ी। जिस बहुने करणतीको बहुत सा कपपा दे एका था यह बहु बड़ी मुसीयतमें पड़ मथा और उसके लेनदारोंने जो तहकीकात और पूछताँछ गुरू की उसके खड़े पड़े गुल जिले। सच पृथ्विय तो करणतीका दिवाला ही तिकत खुका था। गुरूकागारको उससे ६० साल कपपा लेना था, इसके अतिरिक्त और जहाँसे कर्ज़ लिया गया था पह सय उतना ही हो गया था जितनी कि उसकी पूँजी थी। उसके कर्रं डार्रेकुरोंने करणतीके शेयरके रुपयेसे सहेवाजो गुरू कर दो थी, जो लाम होता था यह तो खयं लेते थे और हाति होती थी उसे करणतीके सिर महते थे। इन सब वार्तोके उप्तर जापानकी राजनैतिक प्रगति

गुलनेसे यही सलवली पड गयी। श्रीर दूसरे कारजाना पर
सी सन्देह यहने लगा श्रीर हिसाय जाँचनकी पड़ितक श्रामुल सुजार करनेकी श्राम्यकना प्रतीन होने लगी। श्रेपरका बाजार जो श्रमी एक श्रातहरूंने निकलकर याहर श्रा रहा था, फिर मन्दा पड गया, श्रक्षमाहाँका यानार गरम होने लगा।

"इसस भी एक श्रीर अपदुर बान थी। यह पता स्वा कि करणनोर्थ वेंद्रमान डाररेकूर श्रतिकिशि-समाबे हुउ लमा सदाँको भी गुल देकर अपने शुट्य मिला रह थे। श्रीर पक्ष दिन प्रात श्रीकिशोक नागरिकाँन यह भी सुना कि वर्ड प्रमुक्त रानगीनिश (मुलहीं) विरक्तार किये गये हे श्रीर उनके मक्तांकी एन समीसे तलाशों लो गयी है। कई दिन तक यह कम नारों रहा, वहाँतर कि श्रतिनिधि-समाके उर्चमन

राननीतिम्र (मुस्सदी) गिरुकार विय गये हे ग्रीर उनकी मकानांकी सूत्र समीसे ठलाशी ली गयी है। कई दिन तक यह तम जारी वहा, यहाँतव कि प्रतिनिधि-समाने प्रचेमान श्रीर भृत मिलाकर २४ समासद इयालातम बन्द किये गये। दो बार क्रम्पनीके डाइरेकृरोंने रिकार्त देकर प्रतिनिधि-समासे अपना काम निकाला था। पहली बार तो २३ वें अधिनेशनमें, क्र कि सरकारने चीनीकी रफ़नी यदानेके लिए कर कम करनेके सम्यन्त्रमें एक विल पेश किया था। समाम बहुमतसे यह थिल पास दुआ और धूसयोरीसे काम न भी लिया जाता हो भी यह जिल पास हो जाता । इसरी बार २४ व अधि वेशन (स॰ १६६४)में। उस समय दार्रकृशंको अपना सर्वनाय दिखायी द रहा या और सब उद्योग करके जब हार गये तय उन्होंने मरकारसे यह ग्राग्रह कराया कि सरकारने निस तरह आदशारी और सपुरवे कारलाने अपने हायमें रखे हैं उसी तरह चीनीका भी इजारा लेखे। डाइरेक्ट्र सीघे अधिका रियोंके पास नहीं गये। ये प्रतिनिधि समावे समासदीका

हाथ गरम करनेसे ही अपना मतलब पूरा होनेकी झाशा रस्रते

# मन्त्रिमरहत और राजनीतिक दल ३४३

थे। सभासदीने साठ हज़ार व्यया रिश्यतमें लिया। जापान-में यह रकम योड़ी नहीं समसी जाती। परन्तु इस प्रस्तायका श्रधिकारियाँने ऐसा विरोध किया कि सभामें उसपर विचार करनेका अवसर हो न आया। तथापि कम्पनीकी पोल तथ सक नहीं गुली जबतक फुजिमोती यह फेल न हुआ। १६६४ के यसन्तमें यह बद्ध फेल हुआ और कम्पनीकी फलई खलनी য়ত হুই। "तय मी फर्र सहीने तक पुलिसका हाथ आगे नहीं बढ़ा था, लोग अधीर हो रहे थे। विलम्य दीनेका कारण यह था कि सभी प्रमाण यकत्र किये जा रहे थे। वैद्यासमें धर पकड़ शुर हुई, और एक एक करके प्रतिनिधिसभाके नये पुराने मिलाकर २४ समासद और कम्पनीके ५ डाइरेक्ट पकड़े गये। प्रत्येक राजनीतिक दलका एक न एक सभासद इसमें फैंसा था। यह नहीं कह सकते कि एकड़े हुए व्यक्ति प्रथम धेणीके नेन्यामेंसे थे। उन्दें बलके छोटे छोटे भागीके नेता कह सकते हैं। इनमें एक व्यक्ति यह भी था जो कि एक यार विश्वोदोके प्रसिद्ध काखेजका प्रेसिटेंट या और जिसके चरित्र-पर गिरफ़ार होनेके समयतक कभी कसद नहीं लगा था। यह सबा और सन्मान्य पुरुष समझा जाना या । इसने और तीन और ध्यक्तियोंने, अपना अपराध पूरा पूरा और साफ साफ स्वीकार कर लिया, और यह आशा की जाती थी कि रनको योहे ही समयके लिए सादर-सादी यैदका दंड दिया

पस्तुतः ये द्रिहत न किए जायँगे। "ग्यापाणीग्रीका कुछ दूसरा विचार था। २४ श्रमियुक्ती मेंसे उन्होंने केपता पक्की छोड़ा और थाकी सकते तीमसे

जायगा—या यो कदिये कि उन्हें दंड तो दिया जायगा पर

दस महीनेतककी कैदकी सज़ा दी, सातको वरी किया गया, पर जिन तीन अभियुक्तीके साथ सर्वसाधारणकी यद्दत ही सहानुभृति थी उनमेंसे एकहीके साथ यह रियायत की गयी। सबको हुकुम हुआ, कि जितना जितना रुपया उन्होंने लिया है, सथ अदालत में जमा करें। किसीके जिम्मे ६ हजार था कियां के जिम्मे ३० इज़ार। डाहरेकुरॉके वारेमें अभी फैसला नहीं हुआ। अभियुक्तीके वक्षीली और समाचारपत्रीके विचारोमें परस्पर बहुत ही विरोध था। श्रमियुकांकी स्रोरले ७०से भी अधिक वकील ये, उन सबका प्रायः यही कहना या कि सभी श्रमियुक्त बड़े खान्दान के हैं और उनपर फीजदारी कानून खलनेसे उनको बदनामी हुई है और उन्हें जो कप्ट हुआ है उसका विचार किया जाना चाहिए। वही काफ़ी सजा समभनी चाहिए। समाचारपत्रीका कहना यह था कि ये यह खान्दानके लोग हैं और समिरित्रताका उदाहरण दिखलानेके कर्तव्यकी इन्होंने अबहेलना की है इससे इनका अपराध और भी बढ़ गया है, इसलिए इन्हें अधिक सज़ा मिलनी चाहिए। सीमाग्यवरा, भ्यायालयने इस पिछले विचार पर ही आधरण किया।

"यह कहनेकी आवर्यकता नहीं कि इस घटना से परि-पद्की प्रतिनिधि-समाके सार्धजनीन समान और जानानी कोडियोंकी सालको यहा भारी घका पहुँचा। कोडियोंकी साल तो फिर भी बन जायगी, क्योंकि इस मामलेस अस समद्दार मुनोभीकी पद्धतिका अमल किया जाना यहत सम्मय है। पर प्रतिनिधि-समाको स्तकोतिम अमिट कलढ़ सग गया। और, अब दलसुलक मन्त्रिमगददलका बिरोध करने पाले पुरान्यमिय राजनीतिकांका ही बोलवासा होगा, साथ ही

### मन्त्रिमण्डल घौर राजनीतिक दख ३४५

सरदार-सभा भी राष्ट्र-हितकी रज्ञा करनेवाली निष्फलद्ध सभा
समभी जायगी । प्रतिनिधि-समाके हुस कलद्धकी कालिमा
कम करनेवाली कहींसे कोई वात नहीं सुम पहती है, सिवाय
इस पेतिहासिक सिद्धान्तके कि, युद्धमें विजय प्राप्ति माया
सोतिव्युत करनेकी कोर ही मुकती है। परन्तु एसके लिए
भी हमें यह मान लेना पड़ेगा कि यह बुध्धरिश्वत हालहीको
है युद्धके पूर्वकी नहीं। परन्तु यह अनुमान भी नो पुर नहीं
होता है। जिस सिज्दहस्तलाके साथ ये युद्धार्य की जा रही
धीं उससे और पालीनदकी प्राप्तिकता जो बिगत १५ घरी
धुनी जा रही है उसकी याह करनेले विपरीत ही अनुमान
होता है यदि श्रवसर मिलता तो सम्भव था कि इससे पहले
ही भएडा कुट जाता।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पासंमेग्टके समासदोंकी सरकी लिंग कहा लगाने के लिय पुराणिय या यों कहिए कि अधिकारिताम ने पारापति राजनीतियों और अधिकारितों के अधिकारिताम ने पारापति राजनीतियों और अधिकारितों के अधिकारिताम ने पारापति राजनीतियों और अधिकारिताम ने स्वीक्ष मिलाग्या और उन्होंने प्रतिनिधि-समाने और भी द्वा दिया जो अपनी निर्वेततासे आपही दव रही थी और इसी कारणते उत्तरपर वदनीयतीकी असल जड़ क्या है? इस वेईमानी, शुलकोरी या वदनीयतीकी असल जड़ क्या है? इस वेईमानी, शुलकोरी या वदनीयतीकी असल जड़ क्या है? इसने लिए किमफो जिस्मेदार समका जागा।? क्या यही अधिक सम्मत नहीं है कि जो समा अधिकारियों के साथ कि अधिकारियों के यह तमाने कि वहमत्त्र अनुसार काम करा सकनेवाली सभा कर सकती है? जिस किसीको यह सन्देह हो कि पेसा नहीं होता उसे हम सनाह देन हैं कि यह पक थार अहराहवी शतान्त्रीके अंगरेज पानमिएटका

386

इतिहास देखले और सयुक्त राज्यवे शासनविधानकी कार्य-प्रणाली और उसकी राजनीतिक अवस्थाना अवलोरन कर लें। डाकृर जे॰ पलन महाश्रय अपनी 'श्रमरीवन सरवारके शासनसम्बन्धी श्रायण नामकी पुस्तकमें लिखते हैं कि, श्रमरी कन शासनकार्यमें जो कठिनाई है वह प्रनासत्ताका श्रतिरेक नहीं है (जेला कि लोग सममते हैं) यदिक प्रजासलाकी ब्रह्म रक्ता है। " श्रद्वारदर्शी शतान्त्रीमें इंग्लिस्तानकी कामन्स समा उस दर्जें हो नहीं पहुँची थी निस दर्जेंपर खाज यह मौजूद है। स॰ १६४५ (१६== ई॰) वे राज्यविसाने बादसे उसका अधिनार और कार्यकलाय बहुत कुछ बढ गया था सही परन्तु उस समय सर्वसाधारणके सामने उसे उत्तरदायी वनाने रा कोई उपाय नहीं किया गया था, कामन्स समातक सर्व साधारणकी पहुँच ही नहीं थी और उसके अधिवेशन बन्द कमरीमें हुआ करते थे। देशकी सारी शासन-सत्ता 'कैपास'-के समासदीके हायमें थी जो कामन्स समाके सन्त्रसे लाघीन था। इसी शासन प्रणालीके रहते हुए लाई व्यूट, सर रॉउर्ड बालपोल, हैनरी पेलहम, हैनरी फॉक्स, लाई नॉर्थ आदि अधिकारी समाम अवना पक्ष बहानेक लिय समासदीका ग्रुस दिया करते थे। टाइम्सके सवाददाताने बहा है कि गत १५ वर्षीसे जापनि

टाइम्सके सवाददाताने कहा है कि यत १५ वर्षोसे जागात्र में पालमण्डको धूसकारी सुनाई है रही है। कमान मिद्रते से कि जापनियों है, तिशेषत अधिकारिवार्क वहें मित्र है, कराति मिद्रते से कि तिशेषत अधिकारिवार्क वहें मित्र है, करा है, — "अब मनित्रपढ़लते और परिषद्से तीन निराध होता पा और परिषद्दे से तोन करते, उठा देने या मह कर देनेसे भी अब मनित्रपढ़लका काम न चलता या तव अधिकारिवार्क विशास करते होनेका) अवलम्बन स्वाधिक रिष्टा वालपोलके मार्गका (रिश्वत देनेका) अवलम्बन

#### मन्त्रियरहल और राजनीतिक दल ३४७

किया करता था, पर पेशी चतुराईके साथ कि किसीकी कुछ पता न चले।" इसार एक मित्र एक मधुल जापानी समाचा पत्रके संवादराता हैं, उन्होंने निचीजिद्दनके सम्बन्धमें मुक्तसे कहा,—"पर्वि हमारा कोई समासद किसीमगुम्पसे या किसी कम्पनीसे पूस लेता है तो उसे कैदकी सख़ा दो जाती है, पर-पदि वह पही पूस तरकारसे लेता है तो उड़ी सावधानीके साय उक्की रहा की जाती हैं।" कारण, मिन्नमहल यहि एसा न कर तो अपने मत्त्वका कानून पास करानेके लिय वह प्रतिनिधि-समामें अपना बहुनत कैसे कर सकता है।

पक और वात इस जीनीके कारखानेके सम्बन्धमें है। पाधात्य देशवासियोंको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कस्पनी-के डाइरेक्टर अपनी कम्पनीको सरकारके सुपूर्व करनेकी चेष्ठा करें। पाधात्य देशोंमें वड़े बड़े कारखानोंके मालिक कभी सरकारको अपने कारखानोंके मालिक न बनाएँगे। परन्त जापानमें ठीक इसके विषयीत है। इसका क्या कारण ? यक तो यह कि, जावानमें सरकार इस्तक्षेप बहुत करती है जिससे ख़ानगी कारख़ाने बढ़ने नहीं पाते, दूसरे यह कि सरकार **जानगी फारख़ानोंको रुपयेसे बहुत सहायना देशी है** जिससे सरकारका मुँह ताकनेहीकी आदतसी लोगोंकी पड़ गयी है। इसके अतिरिक्त, आयकारी, नमक और रेलवेके कारणान-दारीको, सरकारने जय खरीद लिया, तब उन्हें बद्दत लाभ हुआ है। यही कारण है कि जापान शुगर कम्पनीके डाइरे-करोंने मी उसे सरकारके सुपुदं करना चाहा। सचमुच ही जब यह अफवाह उड़ रही थी कि सरकार चीजांके व्यवसाय-का इजारा लेनेवाली है तो कम्पनीके अप रू वाले शेयरका दाम पकापक २२५ रु० तक चढ़ गया था। और सरकारने

जापानकी राजनैतिक प्रगति ३४⊏

रहती है कि उसके बड़े बड़े कारकाने हाँ; क्योंकि इससे किसी कदर स्थाई आमदनी होती है। आमदनीके स्थाई साधन जितने ही अधिक रहेंगे; प्रतिनिधि-समासे यजट पास करा लेगा उतना ही आसान होगा और साथ ही सरकारी कारजानीके वहनेसे सरकारका न्यवसाय बढ़ेगा जिलसे सर-कारी नौकर बहुँगे, श्रीर इस तरह अधिकारियमें सुदह होगा। परन्तु इससे देशकी आर्थिक दशायर का परिणाम पड़ता

इस कम्पनीको नहीं खरीदा तो क्या, उसकी यह इच्छा ज़रूर

है ? इस प्रश्नपर बहुत कुछ कहना है, पर यहाँ उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, नर्गेकि वह इस विषयके बाहरकी बात है।

### चतुर्थं परिच्छंद

#### निर्वाचन

मनुष्यको युद्धमञ्चित्त सर्वत्र पक्तवी ही है। हारियन मताजुयारी युद्ध मञ्चित्तका मार्वावन कह सकते हैं। जो
हो, निर्याचन औ युद्धका झमियान ही है। यह राजनीतिक
युद्ध है जिक्समें रख्लेषके समान ही रॉवर्येच काममें लाये
जाते हैं। मनोयिकार, चित्तसंस्कार और तर्क यहाँ हुद दर्जेको
पहुँच जाते हैं। मतिरखीका जो दुर्गेलतम झह हो, चाहे यह
स्पक्तिगत हो या राजनीतिक, उसी पर वार किया जाता है;
और जो जिसका सबसे मजबूत मह होता है, चाहे यह धन
हो, राजनीतिक सिद्धान्त हो या व्यक्तिगत चरित्रमल हो,
वह उससे अपने मिश्रों य अनुयायिगोद्धारा पूरा काम लेता
है। यहाँ हिएशचार तो अनुष्यस्थमायसे थिलकुल ही जाता
रहता है। जो समसे अजबूत या सबसे लायक होगा घही
बाजी मार लेता।

निर्वाचन-युद्ध दो प्रकारका होता है—एक वह जहाँ उन्ने-दवारके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें ही भगड़ा है 'बीर दूसरा, जहाँ उम्मेदवार वा उसके दलके सिद्धान्तीपर भगड़ा है ।

मारस महाश्य कहते हैं,— "अमरीका से अध्यत्त निर्वाचनके तीम और दीम विचादकी अधेना दिनिस्तानके साआरण निर्याचन से तोमोंको राजनीतिक सिद्धान्तों और राजकारणके चनाते तोमोंको राजनीतिक सिद्धान्तों और राजकारणके चलावनके समन्ममें अधिक शिश्वा मिलती है। ब्रिटेनर्स अमरीका निर्वाच है। ब्रिटेनर्स अमरीका निर्वाच है। अधिक समक्ष्म सामक्ष्म सामक्ष्म सामक्ष्म सामक्ष्म होते हैं और ये राजकारणके पारिमाधिक ग्रन्दोंको हो

### जापानकी राजनैतिक प्रगति

34 o देवस नहीं जानते बल्कि अपनी शासनप्रणालीको मी सूब मममने हैं। परन्तु ब्रिटेनमें निर्वाचनका जो निवाद होता है प्रद व्यक्ति योहे सम्बन्धम नहीं धल्कि कार्यत्रमहे सम्बन्धम होता है। दोना ब्रोरके नेताबाँकी खूब कडी आलोचना होती है और इसी बालोचनासे लोग जानते हैं कि प्रधान मन्त्री के से ह,या यदि मन्त्रिमण्डल पद्य्युत हुआ हो तो मायी प्रधान मन्त्री केसे होंगे। फिर भी उनके राजनीतिक सिद्धान्तीका सहकार उनपर बना हो रहता है, श्रीर निन्दा तथा प्रशसाकी वर्षा उनपर वर्षी हो चुक्ता है जिससे उनके विरुद्ध अर न कोई गडे मुडेको उलाहता है न नये किस्से ही बनाता है।

बाद्धिवाद जो होता है वह देशकी आवश्यकतामापर और प्रत्येक दलके प्रस्तानीपर होता है, मन्त्रिमण्डलपर यदि श्रातीप होते हैं तो मन्त्रियाँके व्यक्तिगत चरित्रपर नहीं विकि उनके सार्वजिक वार्यीयर हाते हैं। अमरीकन लोग हिलतानके निर्याचन देखकर कहते हैं कि हमारे यहाँके निर्याचन सम्रामके व्याच्यानदातात्र्यांसे अद्गरेन उम्मेदवारीकी बनृताब्रोमें युचिर युद्धि और अनुमवकी प्रातीसे अधिक काम लिया जाना है मीर मानोहीपक बालद्वारिक भाषलकी अपेता युक्तिकी मात्रा ही अधिक होती है।

इस अन्तरका कारण त्या है ? ब्रेटजिटेनमें राजनीतिक विवाद व्यक्तिगतको अपेदा सिद्धान्तगत ही अधिक होते हे तो इसका यह कारए हो सकता है कि, 'निन्दा तथा प्रशासी वर्षा उनपर वर्षी हो चुनी है जिससे उनने (पाल मॅटके समानदाके) विरुद्ध अन्र कोई बगढ़े मुद्दें उत्पादता है न मये किस्से ही बनाता है। परन्तु इससे भी बढ़ा कारण, हम सममने हैं यह है कि पालमेंटके समासद अपने निर्माचका से यह बादा भी कर सकते हैं कि यदि उनका बहुमत होगा तो देशके लिए वे क्या ज्या करेंगे; क्योंकि कामन्स सभामें जिस दलका बहुमत होता है वही राज्यका कर्णधार धनता है। इसलिए निर्वाचक अपना काम देखते हैं, न कि चरित्र। परन्तु श्रमरीकामें श्रष्यत्तपद्, सिनेट या कांग्रेसका उम्मेदवार अपने निर्याचकोंसे कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता: क्योंकि सङ्ग्रह शासनविधानकी कुछ ऐसी विरोधावरोधयुक्त प्रणाली है कि पहले से कोई उम्मेदवार अपना कार्यक्रम निश्चित करके नहीं बतला सकता। इसलिए निर्याचनके समय राजकारणका कुछ कार्यक्रम नहीं उपस्थित रहता। अध्यक्षके निर्धाचनके समय या कांग्रेसके निर्वाचनपर सर्वसाधारणके मताधिक्यसे भायो राज्यव्यवस्थाका कुछ भी अन्याज नहीं लग सकता। इससे धमरीकन घोट या मतका मुख्य घेटबिटेनके घोट या मतके मूल्यसे कम हो जाता है। अमरीकरोंकी दक्षिमें मतका उतना महत्त्व नहीं रहता। इसलिए साधारण निर्वाचक निर्धा-चन कार्यको उपेकाकी दक्षिस देखते हैं और राजकारण, पेशे-वाले राजनीतिबाँका एक लामदायक व्यवसाय मात्र हो जाता है। ब्रतः निर्धाचनमें भाग लानेके लिए और लोगोंको उसेजिन भीर उत्साहित करनेके लिए व्यक्तियोंको ही प्रधानता ही जाती है, और राजनीतिक दलोंके कार्यक्रममें राजकारणका कुछ भी स्पष्ट निर्देश नहीं होता; और यह वात भी तो नहीं है कि एक ही वारके निर्याचनसे कोई राजनीतिक कार्य परा हो जाता हो । इसलिए अमरीकाके ईमानदार नागरिक राज-कारणसम्बन्धी कार्यक्रमसे राजकर्मचारियोंके व्यक्तिगत चरित्रपर ही अधिक मरोसा रखते हैं।

ः अमरीकाके समान जापानमें भी राजनीतिक सिद्धान्त

श्रीर राजकारण निर्धाचनके गौण माग हैं। यह मोई नहीं वह सकता कि अमरीवनोसे जापानी निर्वाचक कम सममदार है या उनकी कर्तव्यवृद्धि कम आगृत है। परन्त शासनकार्यकी शिक्षा जापाममें उतनी नहीं फैली है जितनी कि द्यमदीकामें श्रीर इसलिए जापानमें मताधिकारकी वैसी कहर नहीं होती। अमरोकामें घोटसे उतना काम नहीं निकलता जितना कि ब्रिटेनमें, नथापि हरेक अमरीयन जानता है कि देशकी साधी राजनीतिक सस्यापँ लोगींके मतींपर ही प्रवलियत हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रमरीक्नोंको इस मताधिकारका उपयोग परते हुए वह पुश्ते वीत गयी। परन्तु जापानमें इस अधि कारका आरम्म हुए अभी २० वर्ष हुए हैं और अवतक जापा निर्योको केवल १० अधिवेशनोंका ही अनुसब हुआ है।धोटका क्या महत्त्व होता है इस ह्योर शहतक घोटरका ध्यान भी षभी नहां दिसाया गया । इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिष, ग्रन्थकार श्रीर समाचारवत्र त्राय बोडकी पविज्ञता वतलाया करते हैं। पर वे बतलाते हैं, किसको १ हवाको, क्योंकि योटरकी समभम ही यह बात नहीं बाती कि उनके बोटसे राज्यकी नीतिपर क्या परिशाम होगा। निर्वाचनके समय उम्मेदवार राजधारण या अपना भागी कार्यक्रम लोगोंके सामने नहीं रखते, न कोई वितेशा करते हैं, प्यांकि प्रतिशा करके उसे परा करनेके लिए मौका भी तो चाहिए, पर पेसा मीका नहीं मिलना चाहे प्रतिनिधि समाका बहुमत भी उसके श्रमुकुल पर्ने न हो। यद्यपि सुतीय आगके सतीय परिच्येदमें तिसे श्रनुसार प्रतिनिधि समाका श्रधिकार पहरीले बहुत अधिक यद गया है, तथावि अधिकारिकांके विना यह विशेष इ. नहीं पर सकती, क्योंकि अधिकारियां लोगोंके सामने

उत्तरदायी नहीं है। अभी बहुतसे ऐसे लोग आपान में हैं जो राष्ट्रीय परिषद्दके अस्तित्वाधिकारको ठीक ठीक नाही समक सके हैं। राजकर्मवारी राष्ट्रीयपरिषद्देश पिना कहे सुने राज्यक यहुतसा काम कर सकते हैं और करते भी हैं, यही नहीं यदिक जाय यह शबस्था है तय कैसे सम्मय है कि सर्थे साधारास पोट या असके राजनीतिक महत्यको समक हो !

घोटरके लिए घोट पथित्र और मृत्यवान है। और अब उसे पह मालूम हो जायगा कि राज्यकी नीतिपर और फलतः श्रपने हिताहितपर घोटका प्या परिलाम होता है और जय, घोटका दुरुपयोग करनेसे राज्यका भाग्य ही परियक्तित हो जाता है। यह उसकी समभ्रमें आ आयगा तथ यह उसे रुपये-फे परलेमें घेच देगा। लन्दनके एक निर्धाचनदेशके एक बोटरने एक दिन हमसे कहा कि, "में लाई रॉबर्ट सेसिलके पत्तका हैं, मैं उनकी योग्यता और समस्त्रिताको कारण उन्हें मानता भी है। पर भागामी साधारण भाषिवेशनमें में उन्हें घोट न दे सर्कुंगा क्योंकि विदेशी वस्तु-ग्रुहक-सुधार (Thrill Reform)का पक्त फरनेकी बविजा ये नहीं करते। इसी निर्याचन चेत्रकी एक रॉबर्ट सेलिलने कहा था, "यदि पाल-फोर महाशयको प्रधानतामें यूनियनिस्ट दलका मन्त्रिमहरू हो जाय और में व्यापारनोतिके सम्बन्धमें सरकारका पहा त कर सर्फ सो में पदत्याग कर दूँना और निर्याचकीको सस सम्पन्धमें मत प्रकट करनेका मौका दूँगा।" इस प्रकार इंग्लंडमें निर्याचक राज्यप्रयन्थके विचारसे ही घोट देते हैं और उम्मेदपारोको अपने निर्वाचकाँसे प्रवृपद्ध होना पड़ता है।

आपानमें घोटर लोग योटकी उतनी कदर नहीं करते इसका कारण यही है कि पर्तमान सङ्घटनकी कार्यमणालीके

### ३५४ जापानकी राजनीतिक प्रगति श्रदुसार घोटका प्रत्यन्न परिवास ग्रासनवर कुछ भी नदी

होता। जापानमं भी उसी तरह चोटकी खरीद फरोल होती है जैसी ब्रटारहवीं शताब्दीमें इंग्लिस्तानमें हुबा करती थी, हों, इतना इघर ब्रवश्य है कि इंग्लिस्तानमें इसका याजार जैसा गरम टहरता था वैसा जापानमें नहीं है। यह घरीद विकी

खुलमखुला नहीं होती क्योंकि रिश्वत देनेवाला और सेनेवाला बाना कानूनसे सजा पाते हैं। यह कहना तो कठिन है कि यह अन्धेर कहाँतक फैला हुआ है पर देख तो सर्वत्र पड़ता है। यहाँ तक इस अन्धेर ने कर्म जाते बढ़ाया है कि घोटका मुल्य निश्चित हो गया है और किसी किसी निर्याचनदेत्रमें इ या ४ येनमें एक योट मिल सकता है। यत वर्ष प्रतिनिधि-समाके कुछ समासदाने निर्धाचनके कानृनमें संशोधन वराने झीर गुप्त बोट देनेकी पद्धतिके बजाय प्रकट बोटकी पद्धति चलनेका प्रयत्न किया था। उनका यह कथन था कि प्रकट बोट होनेसे घोटर लोग भिन्न भिन्न लोगोंसे घूस न ले सकेंगे। उनके पहामें मत भी बहुत एकत्र हो वये थे, परन्तु सौभाग्य वग्र यह प्रस्ताव रद हो गया। यदि कहीं यह स्वीहत हो जाता तो प्रुसकोरी बन्द होनेके बदले त्रीर भी बढ़ जाती। यह हो सकता था कि एक ही बोटर एक ही समयमें कई लोगोंसे रिश्वत ले लेता, पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रकट घोट होनेसे रिश्वत देनेवाले अपनी रिश्वतस प्रा काम निकाल सकते हैं। यहाँ हमें इस प्रस्तावके गुणदोर्योका वर्णन नहीं करना है, केवल यही दिखलाना है कि इस समय जापानकी निर्वाचन-सस्थामें बड़ा ऋन्पेर है। कुछ लोग कहते हैं कि जापानको अभी पार्लमेंटका बहुत ही थोड़ा अनुमय है और इसीसे ये खरावियाँ मीजूद है। यह सही है कि निर्याचनके सम्बन्धमें जापानी लोगोंका श्रमुमव श्रीर हान यहुत कम है। पर इसका भी क्या ठिकाना है कि पार्लमेंटका अनुभव बढ़नेके साथ ही अन्धेर भी कम हो ही जाता है ? सच तो यह है कि कुछ ही वर्षीमें यह अन्धेर वहुत ही वढ़ गया है, श्रारम्भमें इतना नहीं था । १६५६ तक इस अन्धरको रोकनकी आयश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई थी, इसीसे समस लीजिये कि उसके पहले पया हाल या और अब पया है। परिषट्के तेरहचें अधिवेशनमें करवृद्धिका विस पास फरानेके निमित्त प्रतिनिधि-सभामें अपना बहुमत करनेके शिए सरकारने रिश्वतको लुट सचा दी थी। इसीका परिणाम था कि प्रागतिक दलके एक समासद ब्रोजाकीने घूसलीरी राधनेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया था; परन्तु उदारमत-यादी वह सरकारसे मिला हुआ था और उसीके विरोध करनेसे यह प्रसाव रह हुआ। १८४५ में वाश्योक्त्रीकन (यूसवा कानून) अर्थात् युसकोरी रोक्तेवाला कानून (मलाय) परिपद्वमें पास हुआ और कानून वन गगा। परन्तु इस कानूनके रहते हुए भी धृसकोरी और भी अधिक यह गई है।

र्सके साथ ही निर्वाचनके समय घाँटरोंको अनुपरियति-को संख्या भी बढ़नी जाती है जिससे मालूम होता है कि निर्वाचनके सम्बन्धमें लोगोंका उत्साह और सहानुभृति भी घटती हो जा रही थी। सातवें निर्वाचनमें (१८०१) घोटरोंको चौसत जनुपरियति फीसदी ११.७१ थी। यह सुधारे हुए निर्वाचन-कनुमके बननेके धाद पहला हो अधियेशन था। इसीडे धादके अर्थात् आठवें निर्वाचनमें (१६६०) अनुपरियति-का दिताय १२.७६ रहा, नववेंमें (१८६१) १२.६७, और दसर्व-

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति इप्रह

में (१८६५) २८.५६। यदि सङ्घटनात्मक शासनके परिचयकी कनी ही मूसखोरोंके अन्धरका कारए हो, तो यह भी तो मात्म होना चाहियकि सर्वसाघारणको इस उपेदाका का कारण है।

विशेषकर इसी उपेक्षामावहीसे घूसकोरीका मन्धेर मचता है और "पेरोवर मुत्सदी (राजनीतिह)" पैदा होते हैं।

ग्रमरीकाके समान समी यहाँ राजनीतिक जनसङ्घ उतने मीट नहीं हुए हैं परन्तु मोड़ होनेकी प्रवृत्ति झवस्य है। फुछ निर्योचन सेत्रॉमें 'पेरीयर राजनीतिक' होते हैं जो राज-

कार्यको अपना व्यवसाय बनाये हुव है। कमो कमो ये लोग कुछ घोटरानो मिलाकर विशेष उम्मेद्यारके निर्वाचनमें प्रत्यत्त या श्राप्तवक्षपते दखल देते हैं। प्राय. तो ऐसे ही

उम्मेदवारोंको घोट दिलानेका प्रयत्न करते हैं जो बोट-संप्रह-फे उद्योगमें खूब खर्च कर सकें। सचमुच जावानमें समरीका-के समान ही 'सेइजिका (राजनीतिक या मुखदो)' शद् षड़ी बदनाम है, हंग्लिस्तानमें तो अंद्रेज राजनीतिक अपनेको गौरवके साथ राजनीतिज्ञ फहते हैं। और जापानमें राजनीतिज्ञ लोग

इस नामसे बचनेका ही प्रयक्त करते हैं। ये योचके जो "पेग्रे-घर राजनीतिकण होते हैं जो राजकार्यको अपनी जीविकाका साधन धनाये हुए हैं उन्होंके कारण पेसा होता है। अब यह

समितियों कि यदि हमारे यहाँका सङ्घटन मी मेट-ब्रिटन के सङ्घटनके ही अनुकप होता और साधारत निर्धाचनके अवसरपर सर्वसाधारएको राज्यप्रवन्धका हान करा दिया जाता तथा उन्हें यह भी बान कराया जाता कि उन्हों के मती-द्वारा प्रतिनिधि-समा, प्रतिनिधि-समोद्वारा मन्त्रिमएडस भीर मन्त्रिमण्डलद्वारा राज्यको व्यवसा सङ्गठित होती है हो स्वा भाग समझते हैं कि बोटर अपने बोटको साग-तर- कारीकी तरह येच देते? श्रीर तब क्यायेवालमातमें म्सलचन्य यने रह सकते ?

कुल लोग यह भी कहा करते हैं कि मिन्न भिन्न श्रेणीके लोगोंमें परस्पर तीव्र विवाद न रहनेके कारण राजकायमें लोगोंका मन नहीं लगता । यह सच है कि जायानमें पाखात्य देशोंकी तरह अभीर-गरीवका कोई अधड़ा नहीं है और न साम्प्रदायिक विवाद या जातिगत विद्वेष ही है। पर लोगोंकी भिन्न भिन्न श्रेष्टियोंमें यहाँ भी मतभेद श्रीर खार्यभेद मीज्द हैं। इसके अलावा ऐसे भी कई राजनीतिक प्रश्न हैं जिनका हितसम्बन्ध भिद्य भिद्य भ्रेणियोका भिद्य भिद्य प्रकार से है। परन्तु लोगोंको उसको यथारीति शिक्षा दी जाय और उनका ध्यान दिलाया जाय तब तो यह सब सम्मव 🖺 । परन्तु म चित्रत राजकार्यकी वार्ते जो मतदाताको समस में भी ह्या सकती हैं, कभी निर्वाचनके अवसर पर उसे नहीं बतलायी जाती और न उस्मेदचार यही बतलाते हैं कि वे प्रति-निधि होकर प्या काम करेंगे। और तो और, प्रतिनिधिसमा-तकमें भारी महत्त्वके प्रश्न या प्रस्ताव चर्चाके लिए वहुत ही कम सामने आते हैं। यहत सा काम तो कमेटियों द्वारा ही वन्द कोठरियों में हुआ करता है। और सन्त्री इस प्रश्नों और प्रस्तापीकी चर्चा, जहाँतक धन पहता है, होने ही नहीं देते और भिन्न भिन्न राजनीतिक दलोंके नेताओंसे पदान्तमें भिन्न फर, कमेटीके कमरेमें ही सब वार्त तथ कर होनेकी सेश करते हैं। सचमुच सरकारने एक नया सूत्र त्राविष्कृत किया है---अर्थात् "क्यूजन-जिक्कोका सिद्धान्त या वाद्विवादके विना कार्य करना ।" जय यह अवस्था है तब वें से सम्मव है कि सर्वसाधारण राजकार्यमें मनोयोग हैं?

प्रतिनिधि सभाका निर्याचन-पियाद भिन्न भिन्न दलौंके वीच ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है। जिनका समासे कोई हितसम्बन्ध नहीं है, झडारहवीं शतान्त्रीमें इंग्लिस्तानके एक मन्त्रिमएडलने, जो कि कामन्स-समाके सन्त्राधीन नहीं था, रिश्यत देकर कामन्स-सभागे ग्रापना पहुमत कराता चाहा

जापानमें जिल सङ्घटना मद शासनका प्रधर्तन हुआ था इस समय प्रतिनिधि-सभाके समासद प्रायः सद्ये कीर मानदार थे, क्योंकि उन्हें यह बाशा थी कि वे मन्द्रिमएडल-को अपने काव्में रख सदेंगे, अभी अधिकारीवर्गने भी लोम-

की तलवार स्थानसे वाहर गईं। निकासी थी। सरकार निर्वा-चनके अवसरपर ही "सरकार-पत्तणको बढ़ानेका उद्योग करती थी। परन्तु तबसे उसने सभामें अपना पहुमत करानेके कितने ही उपाय सीख लिय हैं। वे प्रायः अधिकसंख्यक दल-को अपनी छोर मिला लेने हैं या भिन्न मिन्न दलोंके उद्ध सभासदीको घूस देकर वे झपना बहुमत करा लेते हैं। झतः मन्त्रिमण्यल अय जत्यक्रकासे निर्याचनके भगड़ेमें नहीं पडता

और राजनीतिक वल ही परस्थर अनवनेके लिए रह जाते हैं। कोई राजनीतिक दल समामें अपने बहुमतके पत्तसे मन्धि-मगुडलका श्रधिकार नहीं पा सकता। फिर भी प्रायेक दल समामे अगनी अपनी संख्या थड़ानेका प्रयक्त करता है। कारण, जिस दलके समासदादी संख्या अधिक होगी पह केवल व्ययस्थापन कार्यमें ही अपना हाय नहीं रखता, परिक मन्त्रिः इलसे अच्छा सीदा भी कर लेता है और कभी कमी शुद्धिया कम्पनियोंसे भी उसे कुछ मिल जाता है। ह नियांचन-

मैंने जाशनकी पानमैं के एक सभागदमे पूदा था कि रावनी तिक दलेंका करट देन बना होता है। उनके उत्तर्दे उन्होंने सिख धेना कि, "फबर दैने बना

का चातायरण कितना गरम रहता है सो इसी एक घातसे मालूम हो झायगा कि हालके (वैशाख १८६५) साधारण निर्धा-चनके अवसरपर २४५७ मजुष्योपर अवैध उपायसे हराने, धमकाने, मारपीट करने और घृस देनेका श्रक्षियोग चला था।

जापानमं साधारण निर्वाचन देशभरमें एक ही तारी खकी हो जाता है। यह तारील सम्राट्के आहापत्रसे ३० दिन पहिले पतला दी जाती है। प्रातःकाल स्नात यजे घोट-घर

खुलता है और सायंकाल ६ बजे वन्द हो जाता है। कुल ७०५ निर्वाचन तेत्र हैं जिनमेंसे ५७ को एक ही एक सीट या स्थानका अधिकार है और वाकीको जन संब्याके २ से लेकर १२ तक है। निर्वाचनके अवसरपर प्रावेशिक शासक उपस्थित होते हैं और अपने प्रदेशके निर्धाचनका प्रबन्ध करते हैं। शहरोमें शहरके मेपर 'निर्वाचनके अन्यक' होते हैं। और देहातीमें देहात या कस्येके मुख्य मजिस्ट्रेट या अदालत के प्रफलर। ये तीन या चार निर्यायकोको चक एक दांटघर

का निरीक्षक नियत करते हैं। उम्मेदवारके सम्यन्धमें इस सरहका कोई रियाज नहीं है कि मेयर या रोरीफ उनको मनोतीत करें और न खयं उम्मेद-बार ही यह आकर कहता है कि हम प्रतिनिधि होना चाहते हैं। जिस दलका यह होता है यही दल या उसके मित्र या अनु यायी सार्यजनिक रीत्या, विशेषतः समाचारपत्रोद्वारा यह स्चित कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति निर्योचित किये जाने योग्य हैं। यह स्वना देनेसे पहले वे इस उम्मेदवारको परज

हिदा जाता है यह ही इन ही जान सकत्य है, और बोर्ड नही, पर हतना से सह सकता हूँ कि सम्प्रसर्देकी सरकारसे जो करण मिलता है उसके मनाग लोगोंसे तथा प्रारवेट करानियोंने भीट बन्य वह उपायति उसके पास यन का नाता है।"

#### ३६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

सेते हैं और योट संबद करनेवाले गुमाश्नेसे यह भी जान सेते हैं कि उसे कितने योट मिलनेकी सम्मावना है।

उम्मेदवार स्थानीय व्यक्ति ही होता है। स्थानीय व्यक्ति-का मतलव स्थानीय प्रसिद्ध पुरुष नहीं बरिक वह पुरुष जो कि स्थानीय अधिवासियोंको 'व्यारा' हो । उसकी कों चिं सानीय भी हो सकती है और राष्ट्रीय भी। जिस किसीको प्रतिनिधि यननेकी इच्छा होती है उसे अपने जन्मस्थानमें जाना पड़ता है-यही उसका निर्याचन हो सकता है। भूमिकामें लिखे चनुसार, जापानी लोग समाव-से ही अपने स्थानको छोड़ना पसन्द नहीं करते और शोगून-कालके शासनसे तो उनका यह समाव बहुत ही हद हो गया है। और निर्धायनके याद क्या क्या राजनीतिक कार्यवाही होनेवाली है इसकी कोई स्पष्ट कल्पना सामने न रहनेके कारण ये पेसे ही व्यक्तिको चुनते हैं जिससे उनका धनिष्ठ परिचय हो। इसलिए परिचित व्यक्तियोंको ही धुने जानेका सबसे चधिक अवसर मिलता है; और यह तो बहुत ही कम देखतेमें आता है कि एक जगहसे द्वारा हुआ मनुष्य चुनावके लिए दसरी अगद्द जाय।

जहाँतक नियांचनका लम्बन्य थाता है, प्रत्येक प्रदेश या म्युनिसिपैलिटी या निर्याचन-चेत्र विलक्त साधीन होता है। समरीकामें भी भिन्न भिन्न राज्य कांग्रेसके निर्याचनके सम्बन्ध में विलक्त सत्वन्य होते हैं। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि मन्येक खानके राजनीतिक वृक्त उसके तोकियोक मुख्य कार्यालयसे सम्बन्ध रहता है। परन्तु मेट प्रिटेनमें जैसे मन्येक खानके नेताओंको लन्दनके नेग्रनल लिवरल फेडरेशन और नेग्रनल कानसरवेटिय यूनियनके मुक्य कार्यालयसे

निर्वाचनके सम्बन्धमें स्वन्ताएँ भिला करती हैं और उन्होंके अनुसार कार्यवाही होती है, वैसे आपानमें स्थानीय निर्वाचनके प्रायत स्थानीय कार्यकर्तामां जनक स्थानीय कार्यकर्तामां के ही हार्यमें होता है और मुख्य कार्यालय से स्थानीय कार्यकर्तामां के ही हार्यमें होता है और मुख्य कार्यालय से स्थानीय कार्यकर्ता पड़नेयर, उन्हें हर तरहकी भदद मिलती है।

जापावर अन्य देगोंको तरह, निर्वाचनस्वस्थ्ये आन्दो-लन व्यावपामां, लेखों और मनसंग्राहकोंद्रारा ही होता है। परन्तु व्यावपामां और सेलोंसे यहाँ उतना काम नहीं निर्धा जाता जितना हंगिसतान और अमरीकामें। हमारे यहाँ निर्मा कम सम्मण्ये भाषण उत्तेवक और माराइम्परपूर्ण होते हैं, इसमें कोई विशेषपात नहीं होतो। हंगिहस्तान और अमरीकामें जैसे बड़े यहे विज्ञापन होगारीपर चिपकाचे जाते हैं, जैसे इस्तप्यक वर्षेट जाते हैं और कार्ट्स (व्यक्ष चित्र) बनाचे जाते हैं, वैसे यहाँ भी स्व किया जाता है पर बहुत कम— उत्तका आधा हिस्सा भी नहीं। जापानी वैसे रसिक और कीतुकप्रिय नहीं है।

राज्ञगीतिक आन्दोलनमें हम लोग अक्टरेजी या अमरीका-बासियोंकी तरत् याजे, एताका अल्टेड और महालांचे लाय मुद्धस नहीं निकासते। अवस्कर्त किनारे या माध्यिकिक मेहान-या उपानमें स्थाप्यानोंकी धून भी नहीं मचनी। यहुत से जाजानियोंको भी इन सहकक्षी स्योचीसे येसी ग्रुण। है जैसी-कि इंग्लिसानमें पुराने हक्षकी स्थियोंको मताभिलायी नयीन कि इंग्लिसानमें पुराने हक्षकी स्थियोंको मताभिलायी नयीन

इस समय निर्याचनका सबसे अञ्झा उपाय हमारे यहाँ

मतसंत्रह करना है। ग्रौर लेकचरवाजीसे यह उपाय श्रधिक लाभकारी होता है। क्योंकि, किसी दल विशेषसे जापानियाँ-का कोई परम्परागत मेम या होप नहीं है। कुछ समरीकन तोग कहते हैं कि, "मैं रिपन्लिकन हूँ, क्योंकि मेरे पिता मी रिपब्सिकन दलके थे": उसी प्रकारसे कुछ अहरेजोंको इस थातका ग्रभिमान रहता होगा कि उनके धान्दानमें पुस्त दर पुत्रत कानसरवेदिय (पुराख प्रिय) एक ही रहा है। परन्तु जापानियोंमें पत्तभेदका माय शायद ही कभी आता हो। यह एक बात और दूसरी यह कि अवलित राजकारणका निर्वाचन-से कोई सम्यन्य नहीं दिसाई देता: इसलिए जापानियोंको मतलप्राहक भेजकर मुख्यत और द्वायसे सत एकप्र करना ही शब्दा लगता है। इमारे एक प्रश्नके उत्तरमें प्रतिनिधि-समाके एक समासदने यों लिखा था, कि "जिस उम्मेदयारको अपने लिए सबसे अधिक मत पानेकी इच्छा हो उसके लिए तो यही उपाय है कि निर्याचकीसे यह जान पहचान श्रीर मेलजोल राव बढ़ाये। धार घार निर्वाचकाँसे मिलते रहना यहुत काम देता है। शहरोंमें तो साधारण निर्वाचन होनेके पूर्व उम्मेद्यार निर्वाचकांके घरपर आकर उनसे पाँच पाँच है: ह: बार भेंट कर लेता है।"

हुः हुः यार भट कर लेता है।"
परन्तु उदालीन, पगु और नृद्दे निर्धाचकांको घोट घर
तक ले आना आसान काम नहीं है। निर्धाचकांको घोट घर
तक लोने के लिए जहाज, घोड़ा या याड़ी अपवा अन्य कोई
सवारी भेजना या पहुँचाना कानूनले मना है। इनलिए
निर्धाचनके दिन इंग्लिस्नानके समान चोटर जिनमें दोये जाते
हों ऐसी गाड़ियों, गोटरों और फिटिमोंकी भीड़ घोट-घरपर
महीं लगती। पर ऐसा भी नहीं कि ज़रा भी शोरगुल या

इल्चल न होती हो या कभी कभी मारपीट और दक्षाफसाद

न होता हो।

जापानमें निर्वाचनके अवसरपर एक एक उम्मेदवारको जापानमें निर्वाचनके अवसरपर एक एक उम्मेदवारको सीन हज़ार येन खर्च करना एडता है। इन उम्मेदवारों की आपकारिवार कोजिय तो यही वड़ी भारी रकम होती है। इतनी वादी रक्म पेदा करने के लिए कुछ लोग तो अपनी आपदाद यही रक्म पेदा करने लिए कुछ लोग तो अपनी आपदाद में येच देते हैं। किर भी जिस सीटके लिए वे इतना सार्प भी येच देते हैं। किर भी जिस सीटके लिए वे इतना सार्प भी वह देते हैं। किर भी जिस सीटके लिए वे इतना सार्प भी नहीं, उस समार्क तो अपने समासद-कालमें समार्की सो महीं, उस समार्कित तो अपने समासद-कालमें समार्की अपने पहले हैं। है स्वाद भी और दलपिकी आशोक अञ्चार बोट दे देते हैं। इसपर भी और दलपिकी आशोक अञ्चार बोट वे देते हैं। इसपर भी अपने समास्त होई विकान नहीं कि समासद-यदका नौरच के कब सकता कोई विकान नहीं कि समासद-यदका नौरच के कब सकता कोई विकान नहीं के समासद-काल में स्वाच्या हो। अपने विकान नहीं के समासद-व्यवक्ष नौरच वे कब सकता कोई विकान नहीं के समासद-काल में स्वाच्या हो। अपने वा स्वच्या हो साम्याद तो प्रवर्ष है। एर

श्रीप्रकारी वर्गकी जब इच्छा होगी, समा मह हो जायगी ।

तथापि परिवर्ष स्थान पानेके लिए यहुत से उम्मेद्रवार
होते हैं। इसका हेतुं, हम यही समक्षते हैं कि संसार्य कोई पेसा
होते हैं। इसका हेतुं, हम यही समक्षते हैं कि संसार्य कोई पेसा
हेग्र नहीं है जहाँ जापानसे पढ़ कर, अधिकारियोंका समान
हेग्र नहीं है जहाँ जापानसे पढ़ कर, अधिकारियोंका समान
सेवक" नहीं यरिक सार्वेजनीन मुद्र होते हैं और समाजमें उनका
सेवक" नहीं यरिक सार्वेजनीन मुद्र होते हैं और समाजमें उनका
कोददा सबसे पड़ा माना जाता है। वस्तुतः देहातोंमें औ
काददा सबसे पड़ा माना जाता है। वस्तुतः देहातोंमें औ
कदद एक पुलिसके सिवाहिको है (क्यांकि वह सरकारों मीक्ष
हर एक पड़े जमीदारकी भी नहीं। इसके आतिरिक,
है) यह एक यहें जमीदारकी भी नहीं। इसके आतिरिक,
दिते हैं। मतिनिधि-समाका समासद "माननीय" होता है,
पड़े सोधकारियोंकी जो स्वत होती है यह इसकी भी होती
है। यह सामान्य जनसमुदायका मतुष्य नहीं समक्षा जाता;

### ३६४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

है श्रीर लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। उसके श्रोहरे श्रीर योदकी यह महिमा है कि कोई मन्त्री भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। यह बड़े अधिकारियों के यहाँ, जहाँ सामान्य जन जा नहीं सकते, यम. पी. जा सकते हैं श्रीर उनके जलसं-अशानतः समाकते हैं। यह पक येखा गीरव है जिससे अशानतः समाकते और लोग मुकते हैं श्रीर इस अशान प्रति-निभिन्समाके समस्त्रवांको याह श्रियकार यिवेष न हो तोमी समाम सीमायवश्य ऐसे समासद होते हैं जिनकी समाजमें

क्योंकि वह "एम. पी." ( शुगु-रून-गु-रून ) होता है । यह अपने नामके पीछे "एम. पी." लगानमें अपना घडा गौरव समकता

मतिष्टा होती है।

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट

#### संघटन

# [सरकारी भाषान्तर का भाषान्तर ]

### प्रथम परिच्छेद

#### सम्राट

१. जापान साम्राज्यपर सम्राट् चंश-परम्पराका राज्य ग्रीर

शासन सदा श्रन्तुएल रहेगा। २. सम्राट् सिंहासनपर चैठनेका अधिकार, सम्राट् परि-धार-कानृनकी धाराझोंके अनुसार केवल सम्राट्के पुरुष वंशजीको ही रहेगा।

सम्राद् परम पुनोत और अलङ्गनीय हैं।

 सम्राट् साम्राज्यके शीर्पस्नात हैं, उन्हींको साम्राज्य-सत्ताके सप अधिकार मात है और वे वर्तमान सहुटनके श्रनुसार उनका उपयोग करते हैं।

सम्राट् राष्ट्रीय-परिपद्की सम्मतिले व्यवस्थापनाधि-

कारको उपयोगमें लाते हैं।

६. सम्राट् कानूनोंपर मंजूरी देते श्रोर उग्हें घोपित तथा

कार्यमें लानेकी आजा देते हैं। ७. सम्राट् राष्ट्रीय परिषद्को एकत्र समिमिलित करते, उसे स्रोतते, यन्द करते और स्थगित करते हैं, तथा प्रतिनिधिः सभारी मह करते हैं।

म्म सम्राट, सार्वजनिक शान्ति-रत्ताकी कत्यन्त याप-श्यकता से अथया सार्वजनिक सङ्घट-नियारणार्थ राष्ट्रीय परि-पट्के अधियेशनसे अतिरिक्त कालगै, कानूनके बदले आक्षपत्र मचारित करते हैं।

पेसे ब्राह्मायम राष्ट्रीय-परिषट्के ब्राग्यामी ऋधियेशनमें उपस्थित किये जाते हैं ब्रीट परिषट् इन ब्राह्मापमीके अनुकूल सम्मति नहीं देती तो सरकाट उन्हें मविष्यके लिए रह कर वेती हैं।

६. सम्राट् कानुनोके अनुसार कार्य करानेके निमिन्त, अथवा सार्यजनिक शानिकी रसातवा प्रजाजनोकी सुख-सम्बद्धिके हेतु आशापत्र प्रचारित करते वा कराते हैं। परन्तु कोई आशापत्र किसी प्रचलित कानुनको नहीं वदल सकता।

१०, सम्राद् ग्राष्ट्रणके निष्ठ भिष्ठ विभागीका सहटक तथा समस्त फीओ बीर मुल्डी अधिकारियोंका वेतन खर्य निश्चित करते हैं और उन अधिकारियोंको नियुक्त और पहुच्युत भी करते हैं इस सम्यन्धमें जो अपवाद हैं सो पर्तमान सहटक-विधानमें दिये गये हैं और अन्य कानूनोंमें उक्षिवित हैं, वे (उनके सम्यन्यको) निष्ठ निष्म नियमधारामों के श्रद्ध

११. सम्राट्जलसेना औरस्थलसेनाके प्रधान ध्रधिनायक हैं।

१२, सम्राट् जलसेना और स्थलसेनाका सङ्गठन श्रीर शान्तिकालिक संस्थासङ्घ निश्चित करते हैं।

 सम्राट् युदकी घोषणा, शान्तिका अवर्तन श्रीर सम्प्रिकी शर्तोका निश्चय करते हैं।

१४. सम्राट्को यह घोपणा देनेका अधिकार है कि देश

ग्रुपुद्योंसे घिरा है या घिरावकी हालतमें है। घिरावकी हालत-के परिणाम और नियमादि कानूनसे तय पार्वेंगे।

१५. सम्राट् सरदारी, पड़ाई, तथा प्रतिष्ठाकी उपाधियाँ

ह्योर सम्मानके अन्यान्य चिह्न प्रदान करेंगे।

१६. सम्राट्की आज्ञासे कैदी छूट सकते हैं, अपराघोंकी क्षमा हो सकती है, दएडकी कठोरता कम हो सकती है और पूर्षपद पुनः मिल सकता है।

१७. सम्रार-परिवार-कानृनके नियमानुसार राजप्रति-

निधिकी नियुक्ति हो सकती है।

सम्राट्यतिनिधि सम्राट्के मधिकारोंका उपयोग सम्राट् के नामसे कर सकते हैं।

# द्वितीय परिच्छेट

प्रजाजनके बस्तेय और अधिकार १८, जापानी प्रजाजन होनेकी शर्ते कानृनसे तयकी जायँगी।

१६. जापानी प्रजाजन, कानून अधवा सम्राट्के आशापत्र-द्वारा निर्दिष्ट लक्षणोंके अनुसार, मुल्की या फौजी घौर किसी भी शासनविभागमें समानरूपसे नियुक्त किये जा सकते हैं।

२०, जापानी प्रजाजन, कानूनकी धाराध्रोके श्रनुसार,

स्थलसेना और जलसेनामें नौकरी पा सकते हैं।

२१. जापानी प्रजाजन, कानृनकी धाराओं के अनुसार, कर देनेका कर्लच्य पालन करेंगे।

२२, जापानी प्रजाजनको निवासस्थानकी तथा कानून-को सीमाओंके अन्दर उसे यदलनेकी खतन्त्रता रहेगी।

२३, फोर्ड जापानी प्रजाजन, कानून की अनुमतिके विना

न पक्ता जायगा, न हवालातमें रखा जायगा, न अवासतमें पेश किया जायगा और न व्हिटत किया जायगा।

२४. कोई आपानी प्रजासन कानूनके ब्रानुसार जजाँ द्वारा विचार क्ये जानेके ग्रधिकारीसे विश्वत न होगा !

२५. काजूनमें निर्दिष्ट अपवादीको छोडकर, किसी जापानी प्रजाजनके घटमें जाकट उसकी सम्मतिके विना तलागी न सी आयगी।

२२ कानूनमें निहिंख या बारोंको छोडकर, प्रत्येक आपानी प्रजाजनके गुप्तपत्र खोले या पढ़े न जायंगे।

२५, प्रत्येक जापानी प्रजातक हा सम्पत्ति श्रधिकार अलङ्ख रहेगा। नावजनिक दिवके निमित्त जो उपाय आवश्यश हाँगे वे कान्नमं निश्चित किये जायँगे ।

२८, जापानी प्रधातन, शान्ति और मर्यादाका उहाइन न करते हुए तथा आपने मजाकर्तस्थीके पातनमें निरोध म

हालने हुए धार्मिक स्माधीनमा भीग सक्तेंगे।

२६. जापानी प्रवाहनीकी, कार्तकी सीमाके धन्दर, बोलने, निवाने, जारने और समा समितियाँ स्वापन करनेकी खाधीनता गहेगी।

->. जापानी प्रनातन दरवारके शिश्वचार और निवमीके

श्रवसार प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते हैं। ३१. इस गरिच्छेर्मे जो घारापँ ब्रह्ति है वे सम्राट्के युद्ध-

कालिक यथया राष्ट्रमङ्कटमञ्चल्यी अधिकारीको न काट सर्वेगी। ३०. इस गरिच्छे हकी सब धाराधांके ऐसे नियम ती कि स्पलमेना और जनमेनाके कानूनी अथवा तियमीके विश्व

नदीं है, जलसेना और स्वक्रसेनाके सब मनुष्या और प्रकृत

सर्वेशो पालम फरने पहेंगे।

# तृतीय परिच्छेद

राष्ट्रीय परिषद्

३३. राष्ट्रीय परिषद्की दो समापँ होंगी-सरदार-समा

कौर प्रतिनिधि-सभा। ३४. सरदार-सभामें सरदार-समा-सम्बन्धी त्राष्ठापत्रके **ब्र**नुसार, सम्राट्-परिवारके लोग, ब्रथवा सरदार-श्रेणियोके

तोग तथा ऐसे लोग होंगे जिन्हें सम्राट् मनोनीत करेंगे। ३५. प्रतिनिधि-सभा में निर्वाचनके कानूनके अनुसार

सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचित समासद होंगे।

३६, एक ही व्यक्ति एक ही समयमें दोनों समाझोंका सभासद नहीं हो सकता।

३७, प्रत्येक कानृनको राष्ट्रीय परिपद्दकी स्पीकृति लेनी

भाषश्यक है।

३=, दोनों समायँ सरकारद्वारा प्रेपित प्रस्तावीपर अपनी अपनी सम्मति देंगी और स्वयं भी अलग अलग कान्नके प्रस्ताव पेश कर सकेंगी।

 जो विक दोनों सभाग्रीमेंसे किसी सभाद्वारा प्रस्वी-इत हो खुदा हो यह फिर उसी अधिवेशनमें पेश न किया

जायगा । go. दोनों सभाएँ किसी कान्तके सम्बन्धमें अथवा किसी विषयके सम्बन्धमें निवेदनपत्र सरकारके पास भेज सकती 🧗। ऐसे निवेदनपत्र यदि स्थीकृत न हों तो फिर इसी अधि-बेशनमें उन्हों निवेदनपत्रोंको नहीं भेज सकते।

४१. राष्ट्रीय परिषदुका सम्मोलन प्रसिवर्ष हुआ करेगा।

४२. राष्ट्रीय परिषद्का अधिषेशन तीन अहीनेतक होगा।

भाषस्यकता पड़नेपर सम्राट्की भाषासे अधियेशन-काल बदाया जा सकेगा।

साधारण अधिवेशनका काल सम्राट्की आहासे निश्चित किया जायगाः।

४४. दोनी समाग्रीका खुलना, बन्द होना, उनके अधि-वेशनीका बढ़ाया जाना एक साथ ही हुग्रा करेगा।

यदि प्रतिनिधि-सभा भङ्ग कर दी गई है तो सरदार-सभा

भी स्थागित कर दी जायगी।

४1. जय प्रतिनिधिन्समा मङ्ग कर दी आयगी तय सम्राट् की बाहासे सभासदीका नृतन निर्याचन होगा, और समा-मङ्गके विनसे पाँच महीनेके अन्दर नयीन समाका सम्मे-कर होगा।

धरे, राष्ट्रीय परिषद्की किसी समाके अधिवेशनमें भीयि दो तिहारें समासद उपस्थित न हों तो उस सभामें किसी विषयपर चर्चा नहीं हो सकती और किसी विषयपर मत भी नहीं लिया जा सकता।

४०, दोनों सभाकोंमें बहुमन ही स्वीकार किया जायगा l जब क्रमुकुल और प्रतिकृत दोनों मत बराबर हो तब ब्रध्यक्

को निर्णयात्मक मत देनेका श्रधिकार होगा।

धः. दोनों सभाशांके कार्यं सार्यंजनिक होंगे। सरकारके कहनेपर श्रम्या सभाके तद्यंक प्रस्ताय स्वीकार कर चुकने-पर गुप्त चर्चां भी की जासकेगा।

धः. दोनों समापँ सम्राट्की सेवामें पृथक् पृथक् श्रापेदनः

पत्र भेज सर्वेगी।

प्र•. दोनों समाप प्रजाजनींके प्रार्थनापत्र स्वीकार कर सकेंगी। ५१. दोनों समाएँ वर्तमान सङ्घटन तथा परिषद् सम्बन्धी कानूनके अतिरिक्त भी अपने अपने प्रबन्धके लिये आवश्यक नियम बना सक्तेगी।

42. किसी समासदने सभामें जो सम्मति दी है वा जो मत दिया है उसके लिए वह उस समाके बाहर जिम्मेदार न समाको जारा। जब किसी समासदने सभाके बाहर व्याप्यान देकर, लिखकर या खावकर अध्यान पेसे ही किसी उपायसे अपने विवाद प्रकट किये ही तो इस सम्बन्धका कानून उस-पर भी सागवा जा सफता है।

५६, भारी अपराध अथवा पेले अपराध कि जिनका अन्तर्विद्रोह अथवा परचकले सम्बन्ध हो—पेले अपराधोंकी हालतको होड़कर, किसी समाका कोई समासद समाकी सम्मतिके विना गिरहार नहीं किया जा सकेवा।

५५. राजमन्त्री तथा सरकारके प्रतिनिधि जब चाहें फिसी

समाम थैठ सकते हैं और योल सकते हैं।

### चतुर्थ परिच्छद

राजमन्त्रा और मन्त्रपरिषद

५५. भिन्न भिन्न राजमन्त्री सम्राद्को सम्मति दिया करॅंगे और उसके लिए जिम्मेवार रहेंगे।

सव कानुनों, सम्राद्के आशापत्रों और सम्राट्के हर सरह-के स्वनापत्रोपर जिनका कि राज्य व्यवस्थासे सम्बन्ध है, पक राजमन्त्रीका मी इस्तातर होना चाहिए।

५६, मन्त्रपरिणद्के सभासद सम्राट्झारा पृष्ठे जानेपर, मन्त्रपरिणद्के सङ्गठनके नियमानुसार, राज्यव्यवस्थाकी प्रधान धार्तापर विचार करेंगे।

### पञ्चम परिच्छेद

#### स्ताब-द्रवस्था

 प्रश्नायक्ष्य न्यायालयोद्वारा सम्राट्के नामसे कान्नके बहुसार को जावगी।

स्यायालयोके सङ्गठनके नियम कानूनसे बनाये जायेंगे। पम, जज उन लोगोंमेंसे नियक किये जायेंगे जो कि

कानूनमें बतलाये हुए लक्षणोंसे युक्त हो।

कोर्र जन भवने स्थानसे पदच्युत नहीं किया जा सकता, जबतक कि उसे फीजदारी कानुबसे सजा य हुई हो और कर्तव्यपालनकी शुटिके सम्बन्धमें दण्ड न हुया हो।

कर्तस्यपालनकी श्रुटिके सम्बन्धका इरहविधान कान्नसे

किया जायगा ।

48. मदालतमें मिश्रयोग (मुकदमा) और निर्णय (फेसला) भादि सवर्ष सामने होगा। जव इस बातका मय हो कि सप-के सामने मुकदमा चलनेसे शान्ति मङ्ग होगी अथवा सर्व-सरधारज्ञमें युदे मनोविकार फेलेंगे तो मुकदमेका काम मानून-के नियमों अथवा न्यायासयके निर्णयसे स्थागित किया जा सकता है।

६०, जो मामले किसी विशेष न्यायातवींमें ही चलाये

म सकते हैं, कानूनसे उनका निर्देश किया जायगा।

६१. ग्रासनाधिकारियों के ग्रदेश उपायों से किसीके सत्यों-की द्वांति घादि होनेके सम्बन्धके क्रियोग जो कि कानुनसे मस्यापित ग्रासनव्यवहार-स्यायमन्त्रमें हो चल सकते हैं, साधारय स्यायालयमें विचारार्थ न लिये जायेंगे ।

# षष्ठ परिच्छेद

आवन्यय-प्रवन्ध

६२. नया कर खगाना या पुराना फर ही बढ़ाना कानूनसे

परन्तु ग्रासनसम्बन्धी कीस या ऐसी भ्राय जिसका सहप निश्चित किया जायगा।

ज्ञति पूरण सा हो है, उक्त नियमकी कोटिमें नहीं त्राती ! राष्ट्रीय ऋण उगाहने तथा राष्ट्रीय धनमण्डारके सम्बन्ध-

के ऐसे ब्यवहारोंके लिए जिनका उल्लेख वजटमें नहीं हुआ है, राष्ट्रीय परिषद्की स्वीकृति आवश्यक होगी।

६३. जो कर इस समय मौजूद हैं और किसी नये कानून-से जिनमें कुछ परिवर्तन नहीं इहा है वे पुराने दक्षसे ही

६५. वार्षिक अनुमानपत्र (बजेट) द्वारा वार्षिक भ्राय-वस्त किये जायँगे।

ब्ययका लेखा राष्ट्रीय परिषद्से खीइत होना झावश्यक होगा। जो जो कर्च अनुमान पत्रकी सीमाके बाहर पुत्रा हो या

जिसका उल्लेख ही अनुमानपत्रमें हुआ न हो पर खर्च हो गया हो, उसके लिए राष्ट्रीय परिवर्दकी प्रधारखीकृति ली जायगी। ६५, वजेट प्रतिनिधि-समाके सम्मुख उपस्पित किया

६६. सम्राद्-परिधारका सय सर्चे निश्चित रकम तक जायगा । राष्ट्रीय धनमण्डारसे किया जायगा और उसके तिए राष्ट्रीय परिषद्की सम्मति आयश्यक त होगी-जय अर्च यहानेकी आवश्यकता प्रतीत होगी तब राष्ट्रीय परिषद्से सम्मति ली

६७. सम्राट्से सम्बन्ध रखनेवाले अधिकारोंके सम्बन्धमें सहदनसे जो जो ध्यय निश्चित हो खुके हैं, और कानून पिशेपके कारण जो व्यय आवश्यक होंगे अथवा सरकारके लिए पैध-कर्तव्यवश जो व्यय आवश्यक होंगे, प्रतिनिधि-समा सरकारकी शत्रुकुलताके दिना उन्हें स्वीकार न कर सकेगी श्रीर न घटा सकेगी।

६=, विशेष विशेष बवसरवर काम देनेके लिए 'श्रविरत व्ययमिधि' के नामसे कुछ निश्चित वर्षी के लिए सरकारराष्ट्रीय परिपद्से कुछ रकम लेनेके निमित्त सम्मति माँग स कती है।

६६. यजदकी अनिवायं अनुमान युटिके कारण जो कमी
पुरे हो उसे ओर यजटमें जिनका उन्लेख नहीं हुआ है पेसी
आवय्यकताओं जो पूरा करने के लिए यजटमें देवेग्यू फरवडके
नामसे सद रहेगी।

७०, सार्वज्ञानिक ग्रान्तिकी रत्ता करनेकी अस्यन्त ग्राय-स्यकता पङ्ग्तेपर देशके अन्तःत्तोभ या वहिःत्तोभके कारण जब राष्ट्रीय परिषड्का सम्मेलन न हो सकेगा, तब सरकार

सम्राद्धे माहापत्रसे त्रायव्यसम्बन्धाः स्व प्रगण्य कर सकेगी। ऐसी त्रयस्थाने उक्त प्रवन्ध राष्ट्रीय परिशद्दके त्रागामी अधिवेशनमें उपस्थित किया जायमा और उसकी स्वीकृति

षाधवशनम ष्री जायगी।

७१, जब राष्ट्रीय परिपद् बजेटपर सम्मति न दे या जब पजेट ही तैयार न हो तब सरकार पूर्व वर्षके बजेटसे काम के सकेगी।

०२. देशके श्रायव्ययका सव हिसाव जाँच कर्तार्श्वीकी समितिहारा जाँचा श्रीर मंजूर किया जायगा, श्रीर सरकार-हारा यह राष्ट्रीय परिपट्टों, जाँचकर्ताश्राकी समितिकी जाँच श्रीर मंजुरीके साथ पेश किया आयगा।

जाँचकर्तात्रोको समितिके सङ्गठन और अवर्णीको निय-

मावली कानुमसे अलग यनायी जायगी।

### सप्तम परिच्छेद

#### कोड नियम

७३. मियप्यमें जब कमी वर्तमान खुट्टटमें धारापरि-यस्तेनही आवश्यकता प्रतीत होगी, तब सम्राट्के आहापम-झारा तक्षिययक प्रस्ताव राष्ट्रीयपरियद्ग्रें उपस्थित किया जायता।

जय पेसी अवस्था होवी तो जवतक समाके कमसे कम हो तिहाई समासद उपस्थित न हो तबवक कोई समा इसपर विवाद आरम्म नहीं कर सकती, और जवतक उपस्थित समासदोंमेंसे दो तिहाई समासदोंकी अनुकृत सम्मति न हो, तबतक कोई संगोधन उसमें नहीं किया जा सकेगा।

७४. सम्राट्-परिवार-कानूनके परिवर्तन-प्रस्तावको राष्ट्रीय परिपद्में उपस्थित करनेकी कावश्यकता न होगी।

घर्चेमान सङ्घटनकी किसी धाराको सम्राट्-परिवार-

कान्न नहीं यदल सकता।

७५. सम्राट्-प्रतिनिधिक सत्ताकालम सम्राट-परिपार-कान्न प्रयपा सङ्घटनमें परिवर्त्तन करनेका कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता।

७६. इस समय जो फायरे, फानून, नियम, आहाएँ अध्या आहेरादि प्रचलित हैं वे जहाँतक बत्तेमान सङ्घरके विरोधी हैं, वहाँतक प्रचलित रहेंगे।

सरकार जिन जिन कार्मोको उठा जुकी है या जिन जिन कार्मोको करनेकी आज है जुकी है, और व्ययसे जिनका सम्यन्य है, वे सब काम ६० वी चाराके अन्तर्भूत होंगे।

|              | 2     | IVR CA                              | १६४१ थि०से आगं नितुक हुए मन्त्रियंदि परिवर्षों गेंडी सूची      | i Orga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n Kat A   | क्षित्रयो         | रे परिष                   | म्से गेंच                  | ी स्ची                                                                                |                |                             |   |
|--------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| 1737 Ret     | H H   | स्तर के<br>स्राप्त के<br>स्राप्त के | विदेश काभ्य अर<br>सम्बन्ध क्षिके<br>प्रास्थार वा ची<br>के संभी | प्राचे<br>स की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # 17      | अस्ति ग<br>मार्थी | मायूनि<br>भएत हे<br>गांजी | सिद्धाः<br>विभावते<br>स भी | सिक्या भ्यत्रसाम् पन्ध्यस्<br>स्थापन्ने स्थित्यत्ति हार्यने<br>संभी क्षेत्रस्थी सम्भी | 1 444 F        | हेनाका<br>हाम<br>हार्य-मारा |   |
| मार्गे १६४२  | 5     | E 2.0                               | दाधानद्वतः                                                     | ATTE OF THE STATE | 10 (20 11 | साबनी             | याचा                      | मीर                        | <u>-</u>                                                                              | स्त्रीगोती १-४ | Ì                           | ( |
| कान्यान ,    |       |                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |                           |                            | माथको •                                                                               |                |                             | 1 |
| مناهدة ووجوا |       |                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | • याभा•           |                           |                            | व्यक्तिमान्त                                                                          |                |                             | ) |
| We serve     |       |                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | -                 |                           |                            | É                                                                                     |                |                             | ' |
| 414          |       |                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E114 38   |                   |                           |                            | Renga                                                                                 |                |                             |   |
| भारत्        |       | £                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | -                 |                           |                            | <b>3</b>                                                                              |                |                             |   |
| ¥.iq         |       | क्षेत्रभा                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _         |                   |                           |                            | ,                                                                                     |                |                             |   |
| F 17         | कुरीय | F.                                  | नीरम वायानामा मास<br>राजा                                      | The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | allugati  | माथ है।           | गामान                     |                            | रमेमोल                                                                                | रतेयाजे रा     | I                           |   |

| William P. S. S. S. | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -              | -     | :             | :          | :        | 1                   | 1 P      | i   | :   |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|---------------|------------|----------|---------------------|----------|-----|-----|
| High                |                 | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I                       | HIER-          | -     | ŧ             | 1          | ī        | ı                   | i        | ì   | . } |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 4PIQE #        | -     | _             |            |          |                     |          |     |     |
| भाव                 |                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÷                       | :              | :     | ŧ             | ī          | 1        | भीयामा ७            | 3        | ŧ   | 1   |
| E                   | ž               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ;                       | !              | :     | :             | :          | :        | इनोमीतो             | i        | 星   | 3   |
| भगमिथन १६४६         | )0<br>)0<br>(0) | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŧ                       | मामापादी       | :     | :             | :          | \$       | ł                   | ;        | :   | 3   |
| May Can             | *               | 10 Per 10 | :                       | :              | :     | :             | ;          | 1        | i                   | स्मानुरा | 1   | 3   |
| म्पर्गाशीय ,,       |                 | 事時間利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मामन्त्रात्रा का बोक्ति | Light falls    | महिस् | म्रोवामा      | साका       | यामाद्रा | क्रीरित-<br>क्रावा  | 1 A      | मीस | ĩ   |
| नैसाब १६४७          | 2               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                       | साक्ती         | :     | :             | कामायाया   | 1        | 1                   | į        | ŧ   | ŧ   |
| में साख १६४=        | II<br>>0        | #10g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 和神仙                     | सक्यो          | PER-  | वाका-<br>रिमा | क्षित्वामा | क्षावादा | क्रीतिक<br>स्राप्ता | 130      | 100 | ĩ   |
| in the              | :               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | }                       | रितना-<br>गावा | 1     | i             | :          | धोशका    | 軍                   | i        | :   | :   |

• ऐने नारा किएसे अंकित महान यदने समयों एकते अधिन पर्शेषर कार्य करते रहे हैं।

1

|                 |      |                                      |                            | 1                            | 1        |                  |                             | -              |                                                                             | _                     |                           |   |
|-----------------|------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| गितुरिहस<br>मास | मी,म | तिरेस<br>सम्भाषी<br>समाधी<br>के संभी | मास्य-तर<br>नितिके<br>म नी | 게<br>되 #                     | 구        | ग्रम्<br>मन्द्री | माय्ये  <br>भागके<br>माय्ये | शिया<br>इस सक् | शिया ध्यासाव पत्र स्पन<br>विवासके की प्रकृति हा सि<br>सन्द्रा किस्तत्री सभी | 를 되<br>다 등 등<br>다 등 등 | त्याका<br>माल<br>वर्ष-भास |   |
|                 |      |                                      |                            |                              |          |                  |                             |                | 6                                                                           |                       |                           |   |
|                 |      |                                      | क्रियेशीमा                 |                              |          |                  |                             |                | -                                                                           |                       |                           |   |
| alest ,         |      |                                      |                            |                              |          |                  | 7                           |                | HIB                                                                         | 2                     |                           |   |
| उनेड १६४६       |      |                                      |                            |                              |          |                  |                             |                |                                                                             |                       |                           | ( |
|                 |      | _                                    | 4                          |                              |          |                  | कीनी                        |                |                                                                             |                       | _                         | ą |
| मायाई           |      |                                      |                            | -                            | 7        | 2                | arreit St                   | E              | 答                                                                           | क्रिशेदा              | ĩ                         | ) |
| 1000            | 6    | E                                    | 100 P                      | इसीवीक व ता गांवा का प्रापान | # 14ll+i |                  |                             |                | _                                                                           |                       |                           |   |
| मास्यम          |      |                                      |                            |                              |          | सायी             | 4 (3)                       | 包              |                                                                             |                       |                           |   |
|                 |      |                                      | _                          |                              | _        |                  |                             |                | र्गायोग                                                                     | <b>€</b>              |                           |   |
| नीय ११५०        |      |                                      |                            |                              |          | _                | _                           | Ace land       | _                                                                           |                       |                           |   |
| भाषय १६४१       |      |                                      | _                          |                              |          | _                | _                           |                | _                                                                           |                       | _                         |   |
| M               |      |                                      |                            |                              | सावनी •  | •                | _                           |                |                                                                             |                       |                           |   |
| a.f.            |      |                                      | 草                          | _                            | _        | _                | -                           | _              | _                                                                           | -                     |                           |   |

| :        |          | :        |          | 1  |              |         | 1        |       |   |         |          |   | :        |   | :          | _          | Ĭ.                                 | _\.               | •        |                                                     |
|----------|----------|----------|----------|----|--------------|---------|----------|-------|---|---------|----------|---|----------|---|------------|------------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|          |          |          | _        | _  | -            | -       | Price    | _     | : |         | ;        |   | 1        |   | :          |            | मीस्य                              |                   |          |                                                     |
| श्रानामा |          | -        |          | 11 | _            | 1       |          |       |   |         |          | - |          |   | i.         |            | स्यामाती                           | _                 | 190      |                                                     |
| 1        |          | 1        |          | 1  | _            | •       |          | -     | : | _       |          | : |          | _ |            |            | विन्योरा हामिस्का ह्यांगीती मीसुरा | -                 | करते रहे | , के देखे तारा फिल्हते खेलित सज्जन भाषतं समयम प्रमय |
|          | i        | _        | 1        | :  | _            | -       |          | 1     | - |         |          |   |          | _ |            |            | न्योस है।                          |                   | पर कार्य |                                                     |
|          | į        |          | į        |    | ì            |         | •        | £     |   | :       |          | • |          | • |            |            |                                    | :<br>             | वह पदी   |                                                     |
|          | -        |          | 1        |    | :            |         | ŧ        | ŧ     |   | I       |          | - |          | = | ·          |            | - American                         | Ē                 | -\#      | 2                                                   |
|          |          | _        | श्रीयाचा |    | -            | _       |          |       |   | :       |          | _ | :        | : |            |            | 1                                  | FEET FEET         | _\       | मुयम क                                              |
|          | बामागाना |          | 4        | _  | _            | _       |          |       | _ |         |          | _ | :        | _ | :          | :          |                                    | 41(1)             | 1        | भूपनी स                                             |
|          | Hird-    | क्रीनी   |          | :  | _            | :       | वातानावा |       | : | _       |          | _ | 143      | - |            | :          |                                    | विशिधा            | -        | सञ्जन                                               |
|          |          | 1        |          | ÷  |              | :       |          | :     | 1 | A File  | 45.4     |   | इन्यामकी |   | :          | :<br>      |                                    | क्रोकुमा कावायामा | -\       | त्र्यकित                                            |
|          |          | :        | -        | :  | _            | मायोनजी |          | :     | : |         | :        |   | 我们       |   | साथानजा    | :          |                                    | श्रीके            | _        | Pared                                               |
|          |          |          | _        | _  |              |         |          | :     |   |         | :        | _ | :        |   | :          | SA SERVICE | 1                                  | HPH-              | #14I     | के नारा                                             |
|          |          | :        |          |    | :            |         |          |       |   | <br>:   |          |   |          | = | EX. X.3    | - P        |                                    |                   |          | *                                                   |
|          |          | Tiells " | ,        |    | महास्ति १६१५ | ٠,      | 100      | आयर्ष |   | स्।।भून | #14<br># |   | T.       | 7 | वैशान १६५३ | शनस        |                                    | भाष्ट्रपद         |          | 1                                                   |

भागिवन 100

( 4 )

E

: 1

41848

籗

1124

; STATE CLICO MINE

: : ;

. देवे मारा निम्हते मंकित मजुन अपने ममयमे एक्तो मधिक परीषर कार्ये न

माद्रपद १६६०

द्यागंशीर्ष ,,

:

: :

: :

> : :

**明明肾炎化光** :

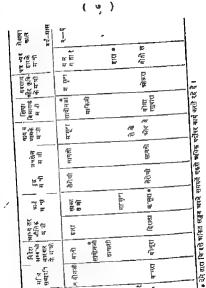

मापव १६६० व गरत क्तागुन १६६१

बेह्याच १६६१

長

मन्द्रन

म*ित्र* सम्पापि

Page Fire

# शब्दानुक्रमणिका

| —:इ०क<br>संपेत—स॰ कः = सरकारी<br>चारगण, प्र॰ पु० = प्रसिख पुरुष,<br>कार, प० = परिभाषा, लो० प०<br>प्रमंग्रवतंक, प्र० रा० = प्रसिख<br>मं० = राज्यसंस्था, प्र० वि० = र   | कर्मचारी, स० प०=६<br>स०=नगर, प्र०का०=१<br>= लोकप्रतिनिधि, ध०ऽ<br>राजा, शो०=शोग्न,<br>शसद विद्यान, दे०=देश | tio =<br>€io                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| अ                                                                                                                                                                     | स्र का                                                                                                    | च्≘प्र<br>पुर                              |
| ज्ञ <b>नयो</b> कन                                                                                                                                                     | ग्रास्ट्रिया, दे०                                                                                         | 4=3                                        |
| जापानी जंगी जहाज, १२१ हि॰ अनुष्ठानपञ = ६१ असिरिपाया सदा इजिन किस्स, १२६ अधिकाराभिलायिणी ज़ियें, प॰, अमें आकी, साकी, साकी, साकीनिससु मिससुदिदी, साकेयोंनी, सर्वपर, १३२ | इवा कुरा, स० क०,<br>इशित, श्राधर्य,<br>इहिकमो, जाति,<br>इस्पदानी धर्मदा, वे                               | \$ \$ 0 0 \$ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

| ३८६ जापानकी | राजनीतिक | प्रगति |
|-------------|----------|--------|
|-------------|----------|--------|

उईन, शासकमण्डल,११५ टि० प्रजमण्डमकं प्रक्षाः, २६३ उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल, ३०३ प्रकोकृतो,देशभक्त दल, १०८ प्रजू, न∘, 20 प्चिज, न∘. एजल वर्ड केंग्र्फ्डर,प्र०वा०, 18

त्ता, नीच जोम, इ४,८५ टि॰ ओ श्रोदामोती, म॰ पु॰, 885 ब्रोक्यो, स॰ क॰, 댇빞 प्रोक्कामा,एक छोटा **रा**ज्य,२⊏३ क्षोजा की पृक्षियो,

१३२ टि॰ स॰ फ॰. क्रोग्रानोवृगागा स॰ कः, ५६ शोमीमाची, सम्रार्, 45 93 श्रोसादा, न०. १२० घोसाका सम्मेलन, tot (20 ब्रोहारा, न॰,

布 काइको कुतो, मुक्तद्वार-नीतिका पद्मपाती दल, ६७

षाउग्**रकाषुचा, स०क०, १+०** काउग्ट इनोयी, स॰ क॰, १०० कागजी सिका प॰, कागोशिमा, न॰, 133 वामा दुरावा कुफू, साहि∙ तिक सस्था. ६२ दि०

काताशोका के किची १२३ लो० प्रवः कानप्यृशियस, सम्प्र•, ₹o કુક कारीको, प्रव वाक कालेम्स्रो, प्रव नि०. 38 कावायामावाला

मामला, १४५ टि॰ विक्रो ग्रायशा,रा०स०, १५४ **=3!2**= विद्रो, स॰ क॰, कीनलह, प्र॰ सा॰, ६७ टि॰ कुद्दारा, कोरियाका ११ टि• राजा.

बुमीगाशीरा, परिवारपञ्च-१६, १७ बाध्यत्, कुरोदा, स• का॰, १२७ बुदला धाँ, विजेता, ۳ 댇빞 कुचाना, न०, ų कुशद्वीप. 30 केवी, शो॰,

केयी. जापानी,

| चा-दा <b>नु</b> क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मखिका                                                                                                                                                                                                                | ಕ್ಷ≃೦                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कृगरका तार,                                                                                                                                                                                                          | 3 £ 8                                                                 |
| संवत्सर, ४६,७६ है० कैएटन, न०, ६६ है० कैसलीहात्तो दल, प्राम- तिक, दल, ३३१-३४८ केवालका सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रान्त्रका, देश, देश-देश- कोककपन, न०, १२६ कोककपन, न०, १२६ कोककपन, नेथ, और घर, २३ कोककुवाई किसेई दोमी- काई, संयुक्त समाज, १६५ कोगिशो, रा० स०, ६२-६६ कोशी, प्राचीन गाधा, २-६ वमास्युवारा वेर- वारां, स० का, १३३ हि कोमियोतेनो, कोसुरो, लो० प्र०, कोमोन मिससुकनी, वंग, कोसोन | क्र्यारका तार, स्व स्व हस्त-नीति, प॰, ग निक्, न॰, निक्ति, न॰, निक्तिहासिको, प्र वल, नेहनिर्ह्रकासिको, प्र वल, नेहनिर्ह्रकासिको, प्र वल, नेहनिर्ह्रकासिको, प्र सीनेद्र, नोहमोनो सुसुमी पुस्तक, गोती, नोगीसिम्बन, स॰ क | १७२  १३= डल, ७=  गातिक २३७ ६२  पानकी १२०-१२० १, पक १०७ १२२  रकार- १३४ |
| कोरोन पत्तपात राहत,<br>सम्मति<br>कोरियन, कोरियायासी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४६ चार्लस द्वितीय,<br>३ चिक्रको को को<br>अ४० पुनरान्दोल<br>४४ चिश्रिमास्यो, र                                                                                                                                        | कार्ष,<br>कदल, २३७<br>बाड़ी; २६०                                      |
| क्षानसा बायका गठकारा<br>एक गैरसंस्कारी कोठी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | १२०, १६.                                                              |

१२०, १६५

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति ३ಜವ डिसरायली,प्र•वि०,३२५डि०

चोनी, दे०, ड्रैडनाट, जंगीजहाज, न्रोषा, न०, चोशिक, म०, 30-E0 त 靸 नाइशिन-इन,न्यायमन्दिर, क्रापाळाता सम्बन्धी 220,888 तार्यकृत (शोग्न),

183 कानुन, ताइयो सम्म •, ज

जिक्रेनशिन्सेत्स्, मनुष्योंके भ्रधिकार. **8**30

जिम्मू, सम्राद्, P, 93 जे॰ बी॰ पेटन, वि०, 양도 जोइतो, श्रसभ्य, 33

3

राइस्स, पत्र, 양도, 국방이 टांगो. 386

ट्युटन, जाति,

डांसकीन्डिनेन्ड रेखवे. दर्वीग्रायर, न०,

33

१०३ टि०

शायिम, म॰ थि॰, १०३ टि०

दायसी, प्र॰ का॰, दांकलार, स॰ क०, १३३ टि॰

होयोहितो. तोसा, न०.

ताकायामा, प्र॰ का॰,

तिनस्तीन की सन्धि.

तोकियो निनिधि शिस्यून,११६ तोक्रवीसे, प्र० का॰,

शोक्तगावा इयेयासु ,स०५०,५८

तोक्दारंजी, स० फ०,

होयोतोमी स॰ क॰,

तोकुगावा वंश,

तिञ्चत, दे०,

नकिस्तान, दे॰,

शोकियो, न०,

दलमुलकशासकमएडल, ३१५ वाइजो दाइजिन, प्रधान मन्त्री.

185

낙음

28

309

389

ĸ

g

48

535

FUS

47

25

44

90, 20

|                                               |                           | -                                                 | <b>5</b> ⊏8        |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| बादोदाद्वेत्सु, प्रवल ए                       |                           | श्रिवाचन,<br><del>श्रिकानग्रहति</del> ,           | 448-588<br>588-368 |
| यादीदल,<br>द्राय-निहनशी, एक<br>इतिहास प्रन्थ, | EB                        | निर्वाचनसुधारिय<br>निहनग्वाई-शी,<br>निहीगी, जाति, | 3                  |
| दाइमियो,                                      | १४,३≍<br>६२<br><b>६</b> ६ | ्रे नीग्रो, जाति,<br>जिल्ले प्र० वि०,             |                    |
| देशिमा टाप्,                                  | ₹.                        | नेपोलियन योना                                     | पाट,<br>१३६        |

| वार्तमयो,<br>वार्रामयो,<br>देशमा टापू,<br>देशवाज्य,<br>देशवाज्य,<br>दोयो (जन्मतः वह<br>धर्मियधानिधभाग | हह<br>२८<br>हर<br>इर<br>न भाई), १६ | न्यूयार्क,                          | १३६<br>१३६<br>१६५<br>१६० टि॰<br>१०१,२८३ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| धातुनिर्मितधन,                                                                                        | ₹₹#                                | •                                   |                                         |
| न                                                                                                     | ण्डल, १६६                          | पद्मयोदाका शास्<br>परामर्शदात्री सम | तन, २८<br>ग, २६                         |

**ಕ**೭ತಿ વદ્દપ नर्काकृमन्त्रिमण्डलः पापुश्रम, जाति, 3. नर्काकू सोरो नामि-કર विटीशन श्राय राहद्स जिन, स॰ का॰, पुनः स्थापन तथा | सद्घटानान्दोलन | नारकाकूसोरादार-जिन, प्रधान मन्त्री, वन्सुलवानिया, देश, 5=3 नस्त्रभवन, १६-१७ पेरी, सेनापति, नातुशी, त्रामाध्यत्, हुअ प्रतिनिधिपरिषद्, २१२-२३१ नार्मन राजा, निताकुसुनोली, सेनापति, १५ प्रतिनिधिकशासनपद्धति, ११४ १४७ टि॰ १७ | प्रशिया, दे॰, निस्यतसुची जन्मपत्र,

| ०३६०         | जाशनकी राजनीतिक | प्रगति |
|--------------|-----------------|--------|
| प्रिस व्यली. | २६३   ब्राइस,   |        |

| प्रस्त पत्रुः, २१६ व्यक्ति, २१६ व्यक्ति, २१० व्यक्ति, व् |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फार्मोजा, टापू., १०१ फुड्यावा, १०७ फुड्यावा, १०७ फुड्यावा, १०७ फुड्यावा, १०७ फुड्यावा, १८० फुड्यावा, १८० फुज्यावा, यहेरक शासको समा, फुजिमोता, वढ., १४३ फुजीवारा यंग्र, १७ फुजावारा यंग्र, १७ फुजावारा यंग्र, १७ फुजावारा यंग्र, १० फार्मसस विलियम,फाक्स४= फुज्य के कि कोका सिद्यान्त, १५० वासोनाइ, एक फरासीसी, १५१ सिन्सुग्र सुरुष्ठ, १६४ साल्यावीमी, १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| फामों जा, टायू, फुकुताथा, फुकुताथा, फुकुताथा, फुकुताथा, फुकुताया, फुकुताथा, फुकुत्याथा, फुकुताथा, फुकुत्याथा, फुकुत |
| फुक्तावा, १०७ मन्यपरियद, २०७-२११, फुक्तावा, मरेश, १४४ मन्यमण्डल, १६९,२०६ शक्तावार, प्रकृतिकार, प्रारं समा, फुक्तिमोता, यह, भ्रम्भ केता, नगर, भ्रम्भ केता, भ्रम केता, भ्रम्भ केता, भ्रम केता |
| कुक्तरिया, यरेश॰, १४४ मन्त्रियस्य (१८१,२०६ कुक्तरिया, प्रदेशिक शहर्क समा, कुक्तिमाता, यह, १६० शहर्क समा, कुक्तिमाता, यह, १६० शहर्क साम्प्रकातामन्त्रिमण्डल, २६० भात्मुकातामन्त्रिमण्डल, २६० भात्मुकातामन्त्रमण्डल, २६० भात्मुकातामन्त् |
| फुक्तिकारं, मुदेशक शुरु मिक्सिसंडल, रहर, रहर रहर, रहर रहर, रहर रहर रहर रहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कुर्तनकाई, प्रावेशिक<br>शासकी समा,<br>फुजिमोता, यद, १६०<br>फुजीयारा थंग्र, ५७<br>फुजायारा थंग्र, ५७<br>फुजान, नगर, २३४<br>फाल्सिस विलियम,फाक्सपट<br>फ्यूजन किसोका<br>सिसाल्त, ३५०<br>माल्यस्थीनी, ३<br>१३३ दि०<br>माल्यस्थीनी, ३<br>मान्यस्या, देण, १०<br>मान्यस्य, दुण, १६४<br>वरगेस, ग्र० का०, १६१<br>सासोगाइ, एक<br>फरासीसी, १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| फुजिमोता, यद्व, वृष्ट्वं क्रत्नीता, यद्व, पृष्ठं क्रात्माता प्रदा, पृष्ठं क्रात्माता मित्रमण्डल, २६- क्रात्मात्म विविध्यम, फाष्ट्रमण्डल, २६- क्राये क्रात्मात्म विविध्यम, फाष्ट्रमण्डल, २६- क्राये क् |
| कृ जीवारा थंद्रा, कृ या फेन, नगर, कृ या फेन, नगर, फान्सिस विलियम,फान्सिफ प्रमुक्तात मिन्नमण्डल, २६६ मायेजिमामित्सु, स॰क॰, १३३ दि० भालपचीनी, सांच्यूरिया, वैद्या, वेद्या मालपचीनी, द्या मालपचीनी, द्य मालपचीनी, द्या मालपचीनी, द्या मालपचीनी, द्या मालपचीनी, द्या माल |
| पू या फेन, नगर, २३४ मायेजिमामित्सु, स॰क॰, १३३ दि० भूजन जिक्कोका स्थितान्त, ३५० मालयचीनी, ३ माल्यचीनी, ३ माल्यचीनीनी, ३ भूष्टि माल्यचीनीनीनी, ३ भूष्टि माल्यचीनीनीनी, ३ भूष्टि माल्यचीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भ्रान्सिस विलियम, फाक्सध्य १३३ दि०<br>पृयुजन किकोका ३५०<br>सिखान्त, ३५० मालयचीनी, ३<br>मांचूरिया, देश, १०<br>मांचेरस्पू, दु०, १६४<br>वरगेल, प्र० का०, १८१<br>साक्षोनाइ, एक<br>फरालीसी, १५१<br>मिलसर्द, मिलसुविगी, ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सिद्धान्त, इश्रेश मांजूरिया, देश, १० मांदिस्त्यू, दु०, १६४ मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, मांदिस्त्यू, विश्वस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, मांदिस्त्यू, विश्वस्त्यू, विश्व |
| सिद्धान्त, इश्रेश मांजूरिया, देश, १० मांदिस्त्यू, दु०, १६४ मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, मांदिस्त्यू, विश्वस्त्यू, १० मांदिस्त्यू, मांदिस्त्यू, विश्वस्त्यू, विश्व |
| व मांदेश्वयु, पु०, १६४<br>बरगेस, प्र० का०, १६१ मिकादो तत्व, २०<br>बासोनाड, एक मिकादो प्रसाद, १०<br>करासीसी, १५१ मिल्सुरीमोनो, ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बरगेस, प्र० का॰, १६१ मिकादो तत्व, प्रम्<br>बासोनाइ, एक<br>फरासीसी, १५१<br>मित्र काल प्रकरम ५१ मिस्सर्र, मिस्सुर्यामोनो, ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बासोनाइ, एक मिकादो झसाइ, १०<br>फरासोसी, १५१<br>मित्र कार प्रकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| फरासीसी, १५१ मित्सुनीमाना,<br>विज्ञासन्तरम् ५१ मित्सुरी, मित्सुविश्री,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वित्र कार्य राज्यस्य 🙌 मित्सुई, मित्सुचिशी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| >≥३ क्रिसग्राकी, ला॰ म॰, ६६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अभिन्दो धर्मा १० मित्सविशि, क.०, १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बेजरार ए० का० ३.२.०४ मिन्तो, लोकपच, २.ट.प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वेत्ताप्रित कील २१ मियोजी, स॰ क॰, १७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बैन्यम, प्र० वि०, १०२,२३६ मिल, लो॰म॰, १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| शब्दानुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                           | मणिका                                                                                                                                                              | \$2\$                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| मीनोमोतो नो योरितोमो,<br>सेनापति, ५४<br>मुरा या माचीयोरियाई,                                                                                                                                                                                                                         | योरोन, सर्घसाधरण<br>समाति,<br>र                                                                                                                                    | की<br>८४                                     |
| सुत्र संस्थानित्रार्थेत्रं साम सार पद्धायक, इन्<br>मृत्रारी, तोंठ प्र०, १४<br>मृत्रार्श्वपच्छति, १३७<br>सुत्सुद्धतो मेजी, ६२<br>सुत्सु, मावाम, प०, १३६ टि॰<br>मेगाल, (मंगोली),<br>मेजी या मिजी सामार्थ, ६४<br>मेजी या मिजी सामार्थ, ६४<br>मेजीलाल, ६२ टि॰<br>मैजील, प्र० का, ३२७ टि॰ | राइन (इध्यापक),<br>राष्ट्रपति,<br>राष्ट्रतिक्षि,<br>राष्ट्रविक्षि,<br>राष्ट्रांग्यसमा,<br>रिक्रम-केशिन-तो,<br>टना सुधारवार्ष<br>स्कानरसंद्रतो,स<br>स्कानरसंद्रतो,स | ो, १३२<br>इटनाः                              |
| य<br>यामागाता.मन्त्रिमण्डल,२८<br>युरी, लो० का॰. १८<br>युत्रिनहोची, रा० प०, १<br>युत्रियम क्लेग, २०३३                                                                                                                                                                                 | १२ रेक्क्मॅह्स्यां (सार<br>१६ विशाल भवन्<br>७३ रेडिकल,<br>टि॰ रेवोस्पियरी, पु<br>१३= रोदस वैन्स्की,<br>११६ रोनिन,                                                  | २६३<br>०३,१०५ टि०<br>वंजनिक<br>१), १५०<br>६३ |
| यता, स्वर्णकार<br>येदा,<br>योकोशामा, न०,<br>योकोशामा निक्षन<br>शिम्बून, स० प०, १०१                                                                                                                                                                                                   | पुष्ठ स्त्रन्द्रनगज़ट,                                                                                                                                             | र्हे<br>२६०<br>. २६०                         |

| इहर जापानक                                  | ी राज        | नीतिक प्रगति              | Ç.                           |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| सा॰ चेम्बरलेन, १०।                          | हि०          | शिमादासायुरो,             | \$35 150                     |
| 614                                         | 888          | शिमेर्ड कार्ड,            |                              |
| हात कार्याच्या का                           | <u>=</u> रि∙ | राजनीतिक दल               | ् १७३                        |
| 161-17                                      | २६           | शिमोदा, न०,               | ७५ टि॰                       |
| नीहक्क चक्र,<br>लुई चीत्रहवाँ, म॰ पु॰,      | 268          | िलास्या .                 | સ્ત્ય                        |
| लुइ चार्डवा, मण्डान<br>लेक पार्साम पत्र, १६ |              | गुगुरन गुरन, M            | .Р. ३६३                      |
|                                             | y y          | शोगून,                    | £8− <b>3</b> ∈               |
| लेटिन, भाषा,                                |              | <b>स</b>                  |                              |
| 력                                           | į            | **                        | ধ্                           |
| वाई-शोक-होऊन, घ्रॅस                         |              | सहरना                     | ७४ टि॰                       |
| <b>6178</b>                                 | 344          | सन्धिनगरः<br>समाममिति कार | = 340                        |
| वाक् फू, द्वावनी सरक                        | हि, ५४       | सभा द्वपद्धति,            | TO 224 (20                   |
| चान कैथियी,                                 | 268          | सभा द्वपदात,              | 3 150-355                    |
| धालपोल,                                     | રકદ્         | सम्राट्,                  | 5.80m2E8                     |
| पालास, प्र॰ का॰।                            | 388          | सरदारसमा,                 | 200-253                      |
| वास्टेयर,                                   | 22.9         | सरदारपरिषद्,              | - <del>20</del> u=           |
| वास्टयर,<br>वार्तिक,                        | रुपर         | सरपर्सी विलिय             | मधान्द्रशः ०=                |
| थानक,<br>विकटोरिया रानी,                    |              | सर्व खल्यिदं हा           | युवाद्।, ४९                  |
| विशिष्टमुद्रम् श्रीर श                      |              | सन्विहो सरक               | (C) (44                      |
| विशिष्टमुद्रश् स्रार् न                     | 44£          | सीरन धर्मविभ              | ial <sup>2</sup> CCa         |
| शन कानून,                                   | 706          | सारसुमो, नव्य             | 32-20                        |
| विलियम द्यानसन,                             | 3.5          | सानयो परामर               | दात्रा<br>                   |
| য়০ কাত,                                    | 35           |                           | ्राच्या<br>उद्य-उद्य दि०<br> |
| रवितः प्राधान्यवादः,                        | 1.0          | सायगो, स॰ व               | 70, 23                       |
|                                             |              | 3                         |                              |

सामुर्चा,

सियोलका इत्याकाएड,

सिद्योल की सन्धि,

१४

305

{88

शान्तिरत्ता फ़ानून.

शिन्तो, धर्म,

श

| Stade 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| हरवार, ११५ हरतिया, १८० हरतिया, १८० हरतिया, १८० हरतिया, १८५ हरतिया, सम्प्राप्त, १५५ हरितेया, सम्प्राप्त, १५५ हरितेया, सम्प्राप्त, १५५ हरितेया, सम्प्राप्त, १५६ हरितेया, सम्प्राप्त, १८० हरितेया, सम्प्राप्त, सम्प्राप्त, १८० हरिता, लोग मन् सोराजीमा, स्रव कार्ण, १११ हरितेया, वर्ष, वह संवयक, सोराजीमा, स्रव कार्ण, हरितेया, वर्षो, करती, | -10<br>  25<br>  64<br>  28<br>  38 |
| संयुक्तसंघ, स० क०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| संघटनात्म राज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹oE                                 |
| सत्ता, १५,१०३,१०३ टि॰ हिल, सभापति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33                                  |
| स्पेन्सर, १६,१०२,१७३ १८० हिसाइयो, स०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२७                                 |
| सत्ता, १८,१०२,१०३ टि॰ हिल, सभापति, इसारपति, इसारपति, इसारपति, व०, होग्रान जोरी, प॰, श्रान्तिरहा कातूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ा, १५३                              |

इक्सले,

# पारिभाषिक शब्द-कोष ।

श्रंगरेजी से हिन्दी। CASTO SOUSE

A

Absolutism or Oriental Despotism

स्वैरशासननीति या प्रजादमनमूलक नीतिः (एकमेथाहितीयाधिकार).

आगाही कानून Admonition Act शासन सत्ता Administrative Power

वैत्री Assembly of Prepectural प्रान्तीय शासक समा Amity

Governors

Cabinet

मस्त्रिमग्डल प्रतिद्वापत्र

Charter Oath Civil and Military Codes दीवानी फीजदारी कानून (कानफरेन्स) सभा Conference पुराणुप्रिय Conservative परामर्श सभा Consultative Assembly

संघटन, प्रातिनिधिक राज्य-Constitution पद्धति (कौन्सिल) परिपद

Council

जापानकी राजनीतिक प्रगति 765 नेश Country ऋदालत Court **स्यायमन्दिर** Court of Administrative Litigation D सर्वसाधारणसत्तावाद Democracy नायय Deputy governor प्रगति Development Desciplinary Punishment मर्थादारता द्यह द्वी ग्रधिकार Divine Right राज्यकी युगमरूपता Duality of Gost Ε ऋर्थविद्यान Economics निर्वाचनपद्धति Eloctoral System निर्वाचक Elector सम्राद् Emperor शासनोधिकार Executive Powers F तालकेदार Fendal Chiefs a सेनानी, सेनापति General н

Hard Money System

High Court of Justice

धातुनिर्मित धन

प्रधान न्यायमन्दिर

## पारिभाषिक शब्द-कोष

लोकप्रतिनिधि समा House of Commons सरदार परिषद House of Representatives प्रतिनिधि परिषद

ग्रवैध Illegitimate, Illegel राजसभा, दर्वार Imperial Court राष्ट्रीय सभा Imperial Diet ञ्चसुष्ठानपत्र Imperial Ordinance व्यक्तिप्रधानवाद Individualism चड्यन्त्र Intrigues

1

Judge

1. राजकानुन Law of State धर्मशास धर्मपरिषद, कानून बनाने-Laws

**स्वायाधी**श

उदार

M

Legislative Assembly वाली सभा धर्मविधान अधिकार Legislative Powers उदारमत

Liberalism Liberal Local Autonomy

Memorial Monarchical Form of

Govt.

श्चावेदनपश्च राजतन्त्र राज्य

स्थानिक स्वराज्य

३६८ . जापानकी राजनीतिक प्रगति मुद्राहृण्यस्रति Monitary System देहरचनासम्बन्धी निरीत्तम् Morpohological

Observation N राष्ट्रनिधि National Freasury जन्मसिद्ध अधिकार

Natural Rights O Oligarchie Form of

श्रहपसत्तात्मक्शासन पड़िन Govt P

कागजी सिद्धे Paper Money दसबद्ध सरकार Party Govt. लोकमत Public Opinion छापासस्यन्धी विधान Press Law

मन्त्रपरिपद Privy Council R श्रामुलसुघारवादी Radical Politician

पुनरान्दोलक दल Reactionist Party प्रातिनिधिक धर्मसभा Representative Logisla tive Assembly प्रतिनिधिसत्ताधाद

Republicanism उत्तरदायी और Responsible and श्रुक्तरदायी Non Responsible पुन स्वापना Restoration

## पारिमापिक-शब्द-कोप

Ruler Rural community हाकिम ग्रामसंखा

S

Semi Independent Senate Socialism Social Ont-casts Sufferagist द्यर्घसाधीन शिप्टसभा समाजसत्तावाद अन्त्यज्ञ जातिएँ अधिकाराभितापी नज्जभवन

Star-chamber नज्ञभवन Systum of Arbitration पंचायत प्रधा

Т

U

Tent-government Tow-chamber Systum छावनी सरकार सभाद्वय पद्धति

Unification
Union-in-larg Party
United Association
United States
Utilitarianism
Utility

एफीकरण प्रयत्नपकताचादी दत संयुक्त संघ संयुक्तराष्ट्र उपयोगितातस्य उपयोगिता

## पारिभाषिक शब्द-कोष ।

हिन्दी से श्रंगरेजी। Se Distriction

### ध

|                                | 01                        |                            |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ब्रधिकारामिनाः ।<br>विजी सिमे  | Sufferagists              | सफ़रजिस्ट्स                |
| सदालत<br>सदालत<br>सनुप्रानगत्र | Court .<br>Imperial Ordi- | कोर्ट<br>इम्बीरियत श्रादि- |
|                                | nance<br>Civil War        | मन्स<br>सिथिलवार           |
| द्यन्तः कलह                    | Social Outcasts           | सोशन घाउट-                 |
| श्चलयज जातिएँ                  | Social Outeasts           | कास्यूम्                   |
| श्चमास्यपद्                    | Ministrial Office         | मिनिस्ट्रियल आ-<br>फिस     |
| श्रमीर उमराव                   | Nobles                    | नो ब्ल्स                   |
| श्चर्यविद्यान                  | Economics                 | इकोनोमिक्स                 |
| सर्धस्वाधीन नृप                | a Semi Independen         | ६ स्रोम-इन्डिपन्डस्ट       |
| भर्मदा                         | Armeda                    | सामहा                      |
| भ्रहपजन सत्तारम                | A Oligarchic Form         | ı क्योलिगः किंक फार        |
| शासनपद्धति                     | of Govt.                  | आव गवनी                    |
| ग्रहंभाव                       | Ego                       | इगो                        |
| क्रपेप सम्राट                  | Illegitimate              | इक्षिजिटि <b>मेट</b>       |
|                                | Emperor                   | व् <b>मारर</b>             |

### ४०२ जापानकी रांजनीतिक प्रगति

आ

|                                                                                           | 911                                                              |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| मागाही कानून<br>भागत्कालिक ।<br>भागाय                                                     | Admonition act<br>Emergency ordi-<br>nance                       | पडमोनिशन पम्<br>इमर्जेन्सी धार्डि-<br>नन्स                                              |
| मामृनसुधार-<br>वादी                                                                       | Radical Politi-<br>cians                                         | रेडिकल पालिटी<br>शियन्स                                                                 |
| मावेदन पत्र                                                                               | Memorial                                                         | <b>मेमो</b> ६ियल                                                                        |
| <b>र</b> ंग्लिस्नान                                                                       | इ<br>England                                                     | एंसेन्ड                                                                                 |
| ਰ •                                                                                       |                                                                  |                                                                                         |
| बत्तरदायी और<br>श्रवुत्तरदायी<br>सरकार<br>बदारमत<br>बपयोगिनामि-<br>बात, उपयो-<br>गिनानस्य | Responsible and Non-responsi- ble Govt Liberalism Utiliterianism | रिस्पोन्सिन्त पन्ड<br>नाम-रिस्पोन्सि-<br>बल गवनंमेंट<br>लियरे लिड्म<br>युटिलिटेरियनिक्स |
| गिनातस्य                                                                                  | Other Ladish                                                     | Arzitizicania.                                                                          |
| Ų                                                                                         |                                                                  |                                                                                         |
| पक्ष और धनेक  <br>देन भद्देत                                                              | One and many                                                     | वन एन्ड मेनी                                                                            |
| पक्तीकरण                                                                                  | Unification                                                      | यूनिफ़िकेशन                                                                             |
| क                                                                                         |                                                                  |                                                                                         |
| कागज़ी सिको<br>कानफरेम्स                                                                  | Paper Money<br>Conference,                                       | पेपर मनी<br>कान्फरेन्स                                                                  |

803 पारिमाधिक-शब्द-कोप कौन्सिल Council कोड्स बाफ लाइ परिषद Codes of Laws काननकी पोधी ख बद्दहस्तशासननीति Iorn-hand Policy श्रायनं हैन्ड पालिस क्र प्रेस ला स्त्रपासम्बन्धीविधान Press law Tent Governmet देन्द गधर्नमेंट छावनी ज स्विरिच्याल हैव Spiritual Head नेचुरत राह्य्स जन्मसिद्धाधिकार Natural Rights

त

**Feudel Chifs** 

Party Govt.

Materialist

तालकेवार

युलवद्य सरकार

दुनियादार

क्यूडल चीपस

वार्टी गवर्नमेट

मेटिरीयलिस्ट

जापानकी राजनीतिक प्रगति X . X दीयानी, फीश-ा सिधिल एन्ड मि-Civil and Melli-

दारी कानून 🥤 tary Codes लिटरी कोइस Marphological माफॉलिजिफल देहरचनासम्ब-

न्धी निरीश्तल **छा**न्जर्वेशम observation कस्द्री देश Country

डिवाइन राइट्

देवी अधिकार Divine right

धर्म परिपद वा ) Legislative लेजिससेटिय अ कानून बनाने-Assembly सेम्ग्ली

वाली समा धर्मविधान-सेजिस्सेदिय पावर Legislative

ग्रभिकार Power

घर्मशास्त्र Laws लाज धर्माध्यत High Priest

हाइप्रीस्ट हार्डमनी सिस्टम Hard Money घातुनिर्मित धन

Systum न

स्टार चेम्बर Star-chamber नदायमधन Deputy Governor देवुरी गवर्नर नायव Leadership लीडरशिप

मायकत्य Question of Taxa- फेश्चन शाफ देपसे-मिधि और अति-

श्रन एन्ड रिप्रेtion and Re-निधिका प्रक presentation ज़ेन्टेशन

## पारिभाषिक-शब्द-कोप

निर्याचक निर्वाचनपद्धति स्थायविभाग **स्यायाधी**श

इलेक्रर Elector इलेकुरल सिस्टम Electoral systum जुडीशियरी Judiclary

जज Judge Court of admini- कोर्ट आव एडमि-निस्ट्रेटिय सिstrative Litigation टिगेशन

प

परामर्शवाता.

परिवार कानृन पुनःस्थावना नरान्दोलक दश पुराण्प्रिय

र्षंच पंचायत प्रधा प्रगति

प्रजातंत्रराज्य-

धावी दल

व्ह्याइज्र कान्सरदेटिय श्र-Consultative

सेस्टली Assembly ला आफ फैमिली Law of Family रिस्टोरेशन Restoration Reactionist Party रिवदशनिस्ट पाट कान्सर्वेटिय Conservative आर्थिहेटर्स Arbitrators सिस्टम याय या-System of Arbi-विंद्रेशन tration

Representative System of Govt.

रेप्रेजेन्टेटिय सि-स्टम द्यापः श-वर्नमॅट युनियन-इन-लार्ज

डिचलपर्मेट

Rog.

Union-in-large Party

Development

पार्टी

जापानकी राजनीतिक प्रगति 808 हाई कोर्ट याद प्रधान न्याय High court of मन्दिर जिस्टिस instice प्रतिनिधिसं त्तावाद रिय क्रिकेतिज्ञ Republicanism प्रतिनिधि हाउस ग्राफ रिप्ने House of Tepre जेन्द्रे दिव परिपद sentative प्रतिद्वापत्र Charter Oath चार्रेर योध रिप्रेजेन्टेटिय Representative प्रातितिधिक जिस्मेटिय ध L-gislative धर्मस्या सेस्ब्ली Assembly मातिनिधिक Constitution का-िस्टटचश्रन राज्य पद्धति प्रान्तीयशासकसभा Assembly of pre असेमाती बाब fectural governors भीफेक्टरल गद-ब यलपूर्वक सम्राट् 🕽 थुसरपेशन

Usurpation of Imperial Power An assembly

वद्वसंख्यकसमा widely conoked स Privy Counsil

इस्पीरिल पाचर

यसेस्की वाहरति

**कान्योक्ड** 

Cabinet

संवादहरखें

प्रोची की स्तिल मन्त्रपरिपद मन्दिमगुद्धल मर्यादारक्षादवृद्ध Disciplinary

केविनेट हिलिप्रिनरी पनि-Punisment

Magnum Con

अप्रैंट साह्मम कान्सि महासमा et littin लियम

पारिभापिक-शब्द-कोप **७०**४ सा खाफ लाइवल मानहानिका कानृत Law of Libel मिकादोहज़म Mecadoism मिकादो तत्व मोनेटरी सिस्टम Monatery Systum मुद्राङ्कन पद्धति त्रोरिजन Origin .मूलपुरुष Magna-charta मेद्रा चार्टा क्रिस्टी Amity मैत्रो

Soveriegn

राजा Monarchical राजतन्त्रराज्य

Form of Govt. राजनीतिकसंस्कार Political mind

Political Institu-राजनीतिक tion व्यं स्था

Imperial Court राजसमा राज्यकी युग्मकपता Duality of Govt

Nation, People राष्ट्र Canstitutional राष्ट्रसंघटनसम्य- १ movement

न्धी उद्योग National treasury राष्ट्रनिधि Law of State राष्ट्रकानून

National Iosola-राष्ट्रीय एकान्त tion

National राष्ट्रीय श्रस्तित्व stence Imperial Diat राष्ट्रीय सभा

सावरेन मोनाचिकल फार्म

श्राव् गवर्नमेंट

पोलिटिकल माइन्ड वोलिटिकल इंस्टि-ख्युशन

इम्पीरियल कोर्ट ह्युचलिटी आय संघर्नमेंट

नेशन, पीपल किन्दरख्यानल मृ-वर्मेट नेशनल द्रेज़री ला आफ स्टेर

नेशनल याइसोले-

प्रान

नेशनल पविजस्टेन्स इस्वीरियल डायट

Exi-

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति ४०८

ल

लक्ष्यरी जागीर | दारताल्लकेदार | क्युडल लार्ड Feudel Lord लदमीका दासत्व Worship of dollar चशिप स्राव डालर स्राकप्रतिनिधिसभा House of commonsहाउस द्याच कामन्स पश्लिक श्रोपिनियन Public opinion लोकमत

विशिष्टमुद्रण Special Press and स्पेशक प्रेस एन्ड Publication act पश्लिकेशन एकृ पश्लिकेशन एक

एटि फोरेन से Auti forein विदशसम्पर्क स्टिमेट विराध sentiment Expulsion of

प्रसूपलगन द्याव विदेशियों रा फोरेनस foreigners निवासाल पन्यापातोजिस्ट. Anthripologist Ethnologists

वशवेत्ता प्धनालोजिस्ट देख प्राप्त इन्डस्ट्री Trade and Indu ब्यासाय वाशिज्य strv

इन्डिविजुश्रालिज्म Individualism म्यक्ति प्राधान्यवाद कान्सो लिडेद्ड् Consolidated राज्य State

श पोस Peace

वीस प्रिसंघेशनल Peace Priserva tion Law

पारिभाषिक-शब्द-कोष खिविल गवर्नर Civil Governor Excutive Powers एक्ज़क्युटिव पायस

ग्रासक शासन अधिकार ग्रासनपद्धति ग्रासनसत्ता

शासकवर्ग

शिएसभा

Constitution

Administrative Power Governing Class Senate

ष

षड्यन्त्र

Intrigue H Assembly

Theory of Social

Contract

Two-chamber

Service

House of Peers

सभा समाजस्वानन्त्रय रे का सिद्यांत

Systum Socialism समाजसत्तावाद Emperor सम्राट Government सरकार Heraldon Offical

सरकारका दृत सरदार परिपद सर्वसाघारण सत्ता Democracy

याद सामरिक कर्मचारी Military Men इनदिग

कानटिट्यशन

पावर

क्रीतेट

गद्यतिंग क्रास

पडमिनिस्ट्रेटिय

308

द्यसंख्ली ध्योरि बाक सो-शल कन्ट्राकृ

ट्र-चेम्बर सिस्टम सोशलिङ्म द्भपरर गवर्गमॅट

हेरल्ड धान द्या-फिशल सर्विस हाउस आफ पीयर्स हेमोकेसी

विलिटरी मेन

जापानकी राजनीतिक प्रगति ४१० चार्टर स्रोध स्राव Charter Oath of सिद्धान्तपञ्चक- ) फाइव छाटिंकल Five Articles का शपथपत्र 🦠 रिफार्म Reform सुधार टाइटिस आय जन सेनानीकी उपाधि Titlesof Genera-रेलिउम lism जनरत संनापति General युनाइटेड स्टेंद्स संयुक्तराज्य United States यनाइटेड संयुक्तसंघ United Associa-स्यिशन tion युनाइटेड स्टेंद्स संयुक्तराष्ट्र United States कास्टिट्यशने संघटनात्मक Constitutiona-लिइम राज्य प्रणाली lism लोकल द्याटानोमी स्थानिक स्त्रराज्य Local Autonomy इन्डिविज्रुद्यालिक्म स्यतन्त्र व्यक्तिस्य Individualism स्वेदशासनतीति । या एकतन्त्रा-श्रन्सोहयूटिवृम श्रार Absolutism or धिकार प्रजा क्रोरियन्डस , दमनमूलक Oriental Despo-**टिस्पाटिस्म** नीति, एकाtism मेवद्वितीया-धिकार दाकिम Ruler क्लर